प्रधिकतत्ति हैते देवा नेपाव शादात भूत्या यो परमित्र प्रप् निर्माय पुनस्त नप्रविष्व वानतं कृष्णे जा पोमनी हर प्रति एतान् महेव दिडितियी ननमेपी मेनीहर स्य कृष्णस्य प्रसम्बन मध्यावती टाती उइयनंदेपरात्मीनगी पीमनह रपद स्यत् भूणा के प्रीत त्याता व्यापन प्रमातमा मुद्रान न्या प्रमात स्थल क्षणा स्या स्थल क्षणा स्या स्थल क्षणा स्थल क्षणा स्थल क्षणा स्थल क्षणा स्थल क्षणा स्थल क् **अहेत् चिन्ताकास्त्रभं** पत्रमतस्वापिकायीवगैकार्यावगिषामनस्वित्राण कण्टिकलीपहर तिमें सद् शाया सद्यो के वेश्यति इति गणिमनी हर हे शीपादेयम्भेचराजुद्धिःप्रसातुन्।। ॐ ब्रह्माइं यत्रसादेन मयि विश्वं प्रकल्पितम्॥ श्रीमत्वयस्रकाशाखं प्रगौमि जगताङ्गुरुम् ॥१॥ म्इतिमयानि ज्ञातिमितिशिषाः गुँकी विभागत रहे। ॐ श्रीगणेशाय नमः। यः (?) परमातमा जगत् सृष्टा प्रविवेश पुनः खयम् । तङ्क्ष्णं प्रत्यगात्मानं वन्दे गोपीमनोहरम् ॥१॥ यस प्रसादादहमदयाता विश्वं समस्तं मिय किस्पितञ्च । तं सर्वनोकैकगुरुं सदा श्रीखयग्प्रकामङ्गुरुमानतोऽसि ॥२॥ गुरूणाञ्चरणाभोजं प्रणिपत्य निरन्तरम् । तत्क्षपालेग्रतोऽदैतचिन्ताकौसुभमार्भे ॥३॥ प्रारि शितस्य ग्रन्थस्य निर्विष्ठसमाप्तिकामनया गुरुप्रसादसम्यतन्ता-नुसन्धानलचणं मङ्गलमाचरत्रर्थाग्रेचावग्रवसङ्गमभिधेयादि स्त्रयन् यस्य देवे परा भक्तिर्यया देवे तथा गुरौ। 🛩 तस्येते कथिता ह्यर्थाः प्रकामने महातामः ॥ A TOWN THE PARTY OF THE PARTY O THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

श्वाकशिवता किरणिव ही।। अदैतिचना को खरें द्रवादिशृत्या गुरुभनेसिलानुषन्धानं प्रत्यन्तरङ्गसाधनताव-गमात् खगुरं नमस्तरोति ब्रह्मोति ॥ यस गुरोः प्रमादेन ब्रह्माइं तङ्गुदं प्रणोभीति सम्बन्धः। श्रव मायाविनिर्भुक्तमखण्डचैतन्यमभिधीयते । श्रहंग्रब्देन स्थू बस्रकारणगरीरविनिर्भुक्तं प्रत्यक्चैतन्यं बचणया प्रतिपाद्यते । ब्रह्माचं प्रव्दयोस्मामाना धिकर्ष्णात् ब्रह्माताभेदसत्त्वमस्वरं ब्रह्मा-स्मीत्यादिमद्वानवार्षंप्रकरणप्रतिपाद्यो विषयसूचितः। तज्ज्ञाना-दज्ञाननिवृत्तिदारानन्दावाप्तिः प्रयोजनं। तत्कामोऽधिकारी। प्रतिपाद्यप्रतिपाद्कभावः सम्बन्धस्रेति । **ब्रह्मा** हिमति न्धानमेव मङ्गलं। तथाच स्ट्रति:। ''स्टेतेः युक्तसकार्णभाजनं यस जायते । पुरुषन्तमजं नित्यं त्रजामि ग्रर्णं हरिम् ॥१॥ सर्वदा सर्वकार्थ्येषु नास्ति तेषाममङ्गलम् । येषां इदिस्थो भगवानाङ्गलायतनो हरिः॥२॥ त्रश्रामानि निराचष्टे तनोति श्रभमन्तितम् । स्रितमात्रेण यत्पुंधां बच्चा तनाङ्गलं विदुः ॥३॥ इरिईरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्टतः। श्रनिच्छयापि संस्पृष्टो दस्तयेव हि पावकः ॥४॥ ्युक्तदुचरितं येन हरिरित्यचरदयम् । बद्धः परिकरस्तेन मोचाय गमनं प्रति ॥५॥ श्रवस्थेनापि यन्नामि कीर्त्तिते सर्वपातकीः। पुमान् विमुच्चते मद्यः सिंह्यसीर्म्यगैरिव ॥६॥

. वं भातयाम् व्यातर्क्यामचा १ वर्गायुर प्राप्त ॥ अविदत्र।। मंग हिन्गिपसमाप्रेदिशित वात्। हिन्ता। प्रमार्ति षय वं विधिम तरारा जादि तो उपा व विमिति सो विः।। इत्यादि। नतु ग्रम्थारको मङ्गलाचरणमतुपपन्नं प्रमाणिप्रयोजन-योरभावात्। तथाहि न तावत्रात्यचं प्रमाणं मङ्गचाचरणकत्त्रय-ताया श्रतीन्द्रियलात्। किञ्च नास्तिकादिग्रन्थसः मङ्गलापरणाभा-5 वेऽपि समाप्तिदर्भनात् कतेऽपि मङ्गले कचिद्यन्यसः समाप्यदर्भनात् तसादन्वययितिरेकयभिचारान्यक्षत्वस प्रत्यचेण निर्विष्ठसमाप्ति-कार्णलसदगन्तुमगक्यम्। नाष्यतुमानं लिङ्गाभावात् न च प्रिष्टा-चारात्तदनुमानमिति वाच्यम् तस्यानिर्वचनान्नाप्यागमः प्रत्यचस्य 🚊 तुसाभावात् । श्रनुमानामभावोक्तानुमेयागमस्यापमभावात् नाष-र्थापत्तिः श्रन्थयोपपत्तेर्देशितवात्। तस्मान्मङ्गलाचरणे न प्रमाणमस्ति नापि प्रयोजनं पायामः ग्रन्थसमाप्ते स्तेन विनापि सम्भवेन तत्प्रयो-जनलानुपपत्तेः। विघ्नध्वंषस्य तु स्वतःसिद्धविघ्नविरैहस्यलेऽसमावेन 🗒 4 तत्प्रयोजनलानुपपत्तः। तसात्प्रयोजनप्रमाणयोरभावान्मङ्गलाचरणम्-पहाथरिम ब्रादिसम्बात्वात्नेद्वी पः।। नुपपन्नमिति ॥ श्रनोच्यते ग्रन्थारक्षे मङ्गलाचरणमवश्यं कर्त्तव्यम्। न च तच श्रनुभितश्रुतेरेव प्रमाणलात्। नचानुमानासभावः शिष्टाचारलेन तदनुमानात्। तथा हि मङ्गलं वेदबो धिताभी छोपाय-ताकं श्रलौकिकाविगीतिशिष्टाचारलात् दर्शादिवत्। मङ्गललनाम-विद्वीत्सारणासाधारणकारणलं त्रतो नाश्रयासिद्धिः। त्रलौकिकल-न्नाम श्रन्वयव्यतिरेकाप्रमाचितलम्। श्रविगीतलन्नाम् बसवदिनिष्टा-رجعج ननुबन्धीष्टमाधनलम्। शिष्टलनाम चीणदोषपुरुषलम् वेदपामाण्या-भ्युपगन्तृतं वा ततो न खरूपासिद्धिः(१) व्यभिचारो वा। एवञ्च निर्विष्नसमाप्तिकामो सङ्गलमाचरेदित्यनुमितया अल्लासा-(0) म has विवः। पूर्वा कान माने स्व वे। द्यात करें करता के नित्वतः अवस्यक्षेत्रपति।। प्रणः सहयदन्द्रयाणां संवादासा अवैतिष्त्राभी स्वाप्ति विवासी स्वाप्ति ।।।

भीष्टनिर्विष्मसमाप्तिपालकलिखीयते। तसानास्तिकादीनां मङ्गला-चरणाभावे जन्मान्तरीयमङ्गलाद्ग्रन्थसमाप्तिरूपपद्यते। यत्र क्रतेऽपि मङ्गले समाप्रभावस्तत्र विष्नप्राचुर्यं बसवत्तर्विष्नो वा बोधः। तिसृष्टित्तिसु मङ्गलप्राचुर्यादा बलवत्तरमङ्गलाचरणादा भवत्यतो नान्वययतिरेक्वयभिचारः। श्रयं वा मङ्गुलाचरणस्य विद्वध्वंस एव पालम्। न च खतः सिद्धविष्नविर्ह्वता क्षतस्य मङ्गलस्य पालाभावेन तसाधनताबोधकश्रुतेरप्रामाण्यप्रमङ्ग इति वाच्यम् खतःसिद्धपाप-विरुद्वता पापभान्या कतस्य प्रायिश्वतस्य पापनिवृत्तिस्वण्यान भावेऽपि प्रायसित्तविधायकप्रास्त्रस्थेवास्त्रापि प्रामाखोपपत्तेः। नच फालव्यभिचारप्रद्भवा मङ्गलाचरणे प्रवृत्तिनं सादिति वाच्यम् संग्र-बाद्ध प्रवत्युपपत्तेः । एवमप्रतिपत्त्वन्यथाप्रतिपत्तिविप्रतिपत्त्यादि-निवृत्तिः ग्रिष्टाचारः प्रतिभा चेत्येवमादीनि बह्ननि फलानि मङ्ग-सस्य सन्ति। "एवं मङ्गलाचरणेन विद्रे निष्टत्ते बुद्धिप्रतिभादि-दृष्टकार्णकलापाद्यन्यस्य समाप्तिर्भवति तसात् प्रमाणप्रयोजन-योस्रभवात् ग्रन्थारको मङ्गलाचरणमवय्यं कर्त्तव्यमिति॥

नतु ब्रह्मातानोरे स्थमतुपपसं विरुद्धधर्माक्यान्तलात्। तथा दि
श्रुत्यादिभिर्जगत्कस्पनाधिष्ठानं सर्वे जं ब्रह्मावगम्यते जीवस्तदिपरीतः
कथं तथोरे स्थं स्थादित्या प्रद्ध्य जीवस्या हंपदवा स्थः वैपरीत्येऽप्यन्तःकरणोपस्र सिर्वायस्य जीवस्या हंपदवा स्थः वैपरीत्येऽप्यन्तःकरणोपस्र सिर्वायस्य मायोपस्र चितेन नाममाचाहृते भेदाभावात् तस्यापि
जगत्कस्पनाधिष्ठानत्वसम्भवेन विरोधाभावादे स्थं सम्भवतीत्यभिष्रेत्या द्द स्थाति। मय्यन्तः करणोपस्र चिते तत्सा चिणि विश्व क्षिरिनद्यादिभेदभिन्नं ब्रह्मा स्थानस्य सम्भान्। श्रधाय विरुप्य विष्यति तथा च श्रुतिः।

#### देही नाहं श्रोचनागादिकानि नाहं बुह्मिध्यासमूलम्। नाहं सत्यानन्दरूपश्चिदात्मा मायासाश्ची कृष्ण एनाइमिस्स ॥ २ ॥

"मय्येव सक्तं जातं मिथ सर्वं प्रतिष्ठितम् । मिथ सर्वे सर्वं याति तद्ब्रह्माद्वयमस्यहम् ॥

द्रायनाः करणोपलचिते प्रतीचि धर्वकल्पनां दर्भयति । एतेन
प्रपञ्चस्य मिथ्यालमपि सूचितं। तचानुमानमपि व्यावद्यारिकः प्रपञ्चो
मिथ्यादृश्यलात् ग्रुक्तिरूपवत् द्राटिमिथ्यालसाधकं द्रष्टव्यम् ॥
ग्रुक्तिरूपमग्रे निरूपियथते ततस्य ब्रह्मात्यैक्यसुपपन्नमितिभावः ॥ १॥

श्रहं प्रब्दार्थविवेकपूर्वकं पूर्वमनुषन्धितं ब्रह्मात्मतत्त्वम् दृष्टदेवता-वाचकप्रब्देन निर्दिश्य पुनस्तदनुषन्दधाति ॥

देख इति। खप्ने खूबदे इप्रतीतेरभावाद इं खूबदेशे न भवा-मीत्यर्थः । नतः खूबोऽइं क्षप्रोऽइमित्याधनुभवात्तदितिरिक्तसात्मनी-ऽनतुभवात् खप्नेऽपि खूबोऽइमित्यनुभवस्य मार्वजनीनलात् । खूब-देख एव प्रात्मेति, चेन्न । खूबप्ररीरस्मोत्यत्तिविनाप्तिलेनानातालम् ।

श्रातम् कतहानिः (१) श्रक्षताभागमप्रमङ्गात् खूलोऽहमित्याद्यसभवख्य स्थानिस्य ।। स्थानिस्य स्थानिस

<sup>(</sup>१) ग्रीरस्य बाह्मले तस्य विनाणवन्तेन छतानां श्रीतसार्नकर्मणां विनाणः स्थात्।

लगरीरस संप्रेऽभावादातानः सप्तेऽयहमित्यनुभवादहं स्थूलदेहो न भवामि॥ श्रसु तर्द्दीन्द्रियाष्यात्मा काणोऽहं मूकोऽहमित्यनुभवदर्भ-नात् प्राण्यंवादादिष्विन्द्रियाणां चेतनलावगमाचेति चेन्न। करणलेन बाखादिवदिन्द्रियाणामात्मवायोगात्। करणकर्नृवयोर्विसद्भवात् बद्धनामिन्द्रियाणामात्मले विरुद्धाभिप्रायतया सद्यः गरीरपातप्रस-ङ्गात्। योऽहमद्राचं सोऽहं सृगामीत्यात्मेकावाधप्रसङ्गाच। प्राण-भेरतस्याभिमानिनीदेवताविषयलेनेन्द्रियाणामात्मलामाधकलाच । भेरतस्य इन्द्रवाणमेवाकस्यतन्यमानिदेवताविषयतम्यस्यः।। इत्यत्तिविनामवन्तेन पूर्वीक्तदोषप्रमुक्तत्। काणोऽहमित्याचनुभवस्य भ्रमद्भपलाच । श्रुत्यादिभिस्तदितिरिक्तात्मप्रतिपादनात् दन्द्रियाणि नातमा ॥ श्रम्तु तर्हि प्राण श्रातमा चुत्यिपासावानहमित्यनुभवद्रभनात्। श्रन्योऽन्तरात्माः प्राणमयः इति श्रुतेः जाग्रदाद्यवस्थासनुवर्त्तमानवा-चेति चेन । तस्य वायुविकारलात् नात्मलिक्यिभिप्रेत्या इ श्रोच-श्रोचिभिति ज्ञानेन्द्रियाणासुपलचणम् । न्द्रियाणासुपलचणम् । श्रादिग्रब्देन सुख्यप्राणो ग्रह्मते । तथाचाहं ज्ञानेन्द्रियकर्मीन्द्रियसुख्यप्राणो न भवामि तेषां खप्नसुषुष्टोर्जयद्र्य-नात् । यद्यपि परदृष्ठा प्राणोऽनुवत्तते खन्नादौ तथापि खदृष्ठा-नुपलसात् प्राणस लयाभिधानं द्रष्टवम् । "ताजि यद्धिगरहाति म्रय हैतत्पुरुषः खपितिनामा (१) तद्ग्रहीत एव प्राणी भवती"त्यादि श्रुते:। श्रान्यथा पूर्वीतादोषानपायात्। एतेन चुत्पिपाषावानहिमति प्राणसातानानुभवो भ्रमतया परास्तः। तसात्राणादीनामनात्मल-मिति भावः॥ श्रस्तु तर्हि विज्ञानमात्मा कत्ती भोक्ताहमित्यनुभव-

<sup>(</sup>१) only म has खिपितिनाम।

3

दर्भनात् श्रन्योऽन्तरात्माः विज्ञानमय दर्शत श्रुतेरित्यत श्राइ बुद्धि-रिति । बुद्धिरन्तः करणदृत्तिः दयमन्तः करणस्थायुपलचणं । तथा-चाइमनः करणं तद्वत्तिश्चेत्युभयं न भवामि तस्य भौतिकलेन जडलात् सुषुप्तौ जयदर्भनाच । कत्तां भोका इमित्यनुभवस्य समलेन तस्यात्मसाधकलायोगात्। श्रुतेस्तच तात्पर्याभावात्। "श्रन्योऽन्तरा-त्मानन्दमय" द्वातिरिक्तात्मश्रुतेः। तथाचान्तः करणं तद्वत्तिस नात्मेतिभावः। एतेन मनोमयकोशस्यायात्मलं परास्तम्॥ श्रसु तर्षि सर्वाधासमू**लमानन्दमय**ग्रब्दवाच्यमज्ञानमात्साहमज्ञ दित्यचा इ प्रधासमू समिति । प्रधासी विपर्थयो मिथाज्ञानम् श्रतिसांस्तद्बुद्धिरिति यावत् । श्रयं विस्तरेणाग्रे निरूपिययते । तस्याध्यासस्य मूलं कार्णमज्ञानम्। तथाचा इमध्यासकार्णमज्ञानन भवामि तस्य ज्ञानविन्तर्येवाध्नडलात्ममाधावप्रतीयमानलाद्जोऽह-मित्यनुभवस्य भान्तिलात्। "ब्रह्मपुच्चं (१) प्रतिष्ठे शतानन्दमयकोगा-धिष्ठानस्य तत्माचिणोऽतिरिक्षस्य प्रतिपादनेन श्रुतेरानन्दमयसात्मले तात्पर्यायोगाचाचानमनात्मेति भावः॥ कस्तर्द्धात्मा यस ब्रह्मलमनु-भवसः ब्रह्मासीति तवाह सत्येति। श्रज्ञानतत्कार्यसाची श्रीतमा स एवा इमित्यनुभूयते। तसीव ब्रह्मालमनुभवाम्य इं ब्रह्मासीति। विं तद्ब्रह्मेत्यत श्राइ क्षण इति । कृष्णः परं ब्रह्म

"क्षषिर्भ्वाचकः प्रब्दो एस निर्देतिवाचकः।

तयोरेकां परं ब्रह्म कृष्ण दत्यभिधीयते ॥ दति सार्णात् कृष्ण एवाइमसीत्यभिप्रायः ॥

<sup>(</sup>१) ते तिरीयोपनिषद् अद्मावस्त्रां पश्चमखण्डे।

श्रय मोश्रस्य वाकार्थज्ञानाधीनत्वात्तस्य च पदार्थ-ज्ञानाधीनत्वात्तदर्थं तत्पदार्थन्निरूपयामः। तत्पदार्थस्य लक्षणं दिविधं तटस्थलक्षणं स्वरूपलक्षणञ्चेति। सृष्टि-स्थितिलयकारणत्वं तटस्थलक्षणम्।

श्रयं भावः तत् सृष्टा तदेवानुप्राविग्रद्रनेन जीवेनातानानुप्रविष्य नामक्षे व्याकरवाणि स एष द्र प्रविष्ट (१) श्राप्रणखायेभ्य
दत्यादि श्रुतयः श्रविक्रियो नित्यग्रद्भनुद्धसुक्तखभाव श्राता श्रनाद्यनिर्वचनीयमायाग्रक्ता श्राकाग्रादिखूलग्ररीरान्तं सृष्टा तदनुप्रविष्य
तत्माची भ्रूलाऽविवेकात्तदीयधर्मानातान्यारोषाद्यं कर्त्तां भोकेति
संसारमनुभवति। श्रुत्याचार्यंप्रसादेन विवेकात्तं परित्यज्य खात्मसाचात्कारेण मायां विनाध्य परमानन्दखक्षपमनुभवतीति वदन्तीति।
ततो न कोऽपि विरोधः॥ एतचाये स्कुटतरं खुत्पादियस्थते॥

साचात्कर्त्तव्यस्य ब्रह्मणः सद्धपतटस्थलचणं दर्भयति सत्येत्यादिना । मायासाचितं तटस्थलचणम् । मायां साचादीचते भासयतीति मायासाची । मायां युत्पादियस्थिति । श्रन्यत् सद्धपत्तचणं
कालचयाबाध्यः सत्य श्रानन्दः सुखं निरित्रभयसुखस्य ए दत्यर्थः
चिदातमा ज्ञानस्यद्धपः । सत्यमिति मिस्थावस्तुतादात्यं व्यावर्त्तयति ।
श्रानन्द इति दुःखतसाधनतादात्यं व्यावर्त्तयति । चिदातमिति
अस्तादात्यं व्यावर्त्तयति । तथाच सत्यज्ञानानन्दस्यद्धपः सर्वसाची
परमातमाद्दमस्मि तत्त्वमस्यदं ब्रह्मास्मीति श्रुतेरिति भावः॥६॥

श्र्यातो ब्रह्मजिज्ञासेत्यच साधनचतुष्टयसम्पत्यनन्तरं ब्रह्मजिज्ञासा

<sup>(</sup>१) ग has चानखापेभ्यः।

स्विता। तत्र विचारितं तत्त्वमस्यादिवाक्यजन्यमवगतिपर्यन्तं ब्रह्मा-सीकागोचरं फलीश्वतं ज्ञानिमञ्कालमं। तच पदार्थज्ञानाधीनम् श्रविदितपदार्थेस पुरुषस्य वाक्यार्थज्ञानानुद्यात्। तद्पि पदार्थज्ञानं विचाराधीनमित्यर्थादिचारकर्त्रेयता सूचिता(६)। स च विचारो दिविधः प्रधानविचारस्तत्वस्कारिविचारस्रेति । ज्ञानेनाप्त्<sup>(९)</sup>मिष्टा-त्मलाद्बद्धा प्रधानम्। तदिचारः प्रधानविचारः। समन्वयादिविचा-रैर्विना ब्रह्मविचारामभवात्ममन्वयविरोधमाधनपत्तविचारास्तत्पद्ध-ः कारिणः। समन्वयो नाम ब्रह्मात्मैकलप्रतिपादकलेन वेदान्तवांकानां समनुगतलं तात्पर्यमिति यावत्। तदिचारः ग्रारीरके प्रथमाध्याये क्वतः। श्रुतिविरोधे स्रुत्यादीनां प्रत्यचादीनाञ्च श्राभाषलादेदान्तम-मन्वयस्य प्रमाणान्तरेण विरोधाभावोऽविरोधः मोऽपि दितीयाधाये विचारितः। दिविधमपि साधनं हतीये विचारितं। दिविधमपि फलं चतुर्चे विचारितं। साधनमध्ये वाक्यार्थविचारस्य ज्ञानं प्रत्यन्तरङ्गसाध-नलात् तत्म इकारिलेन पदार्थविचारस्यायन्तरङ्गमाधनलात् पदार्थ-विचारं सप्रयोजनं प्रतिजानीते ॥

श्रुषेति साधनचतुष्टयसम्पत्यनन्तरं तत्पदार्थे निरूपयाम दति सम्बन्धः॥

ननु काकदन्तपरीचावत्पदार्थनिक्षपणस्य प्रयोजनग्रन्यलात्त-निक्षपणमसङ्गतमित्याश्रद्धाः तद्ध्यंमिति । पदार्थज्ञानार्थं प्रथमं तत्पदार्थं निक्षपयामः क्रमेण लंपदार्थमपौति भावः॥

١,

<sup>(</sup>१) म has स्विता।

<sup>(</sup>२) ग has खत्यभीष्टतसत्तात्।

ननु पदार्घज्ञानस्य सुखपाप्तिद्ःखनिव्नयोर्न्यतर्लाभावेन कथं पुरुषार्थलिमत्याग्रङ्खाह तस्येति भूविक्यार्थज्ञानं परास्त्रश्चते । ततस्य वाक्यार्थज्ञानस्य पदार्थज्ञाना<sup>(९)</sup>धीनलाद्विद्तपदार्थस्य वाक्यार्थज्ञा-नासभावात्तदधं पदार्घज्ञानं सन्यादनीयं। हेतु: पदार्घनोधो हि वा-क्यार्थाक्गतेरिहेत्यादि<sup>(२)</sup>वचनादिति भावः। वाक्यार्थज्ञानस्य वा कथं प्रयोजन्लं तिसान् सत्यपि संसारोपलका दित्यत आह सोचस्येति। **नन्** कोऽयं ओच: श्रज्ञाननिष्टां त्रेह्मभावो वा। भारपुराधीक्षित्रज्ञाननिरुत्ते ह्यास्ट्रिपापेचया अिल्लेले श्रद्वीतश्रुतिविरोधापत्तेः। न ति श्रुतेभीवादैतपरलालोक्षद्वोष दति वाच्यम् संकोचे मानाभावात्। किञ्च ब्रह्मयतिरिक्तस्य कस्पितलनियसेनाविँद्यानिष्टन्तेर्पि कस्पि-तलेन मिथ्यालापत्या मोच्यानित्यलप्रमङ्गेनाविद्यायाः कित्यतलेन त्मित्र थोगिक निरुत्तेस्त स्वाधीनसत्ताकतया सत्यवायोगेन मोच-अग्वया प्रतियोगिकायाम् स्थानित्यलं स्थात्। न च तदिष्टं सर्वे भीचवादिभिभीचस्य नित्यला-भ्युपगमाद्वन्यथासुक्तानां पुनक्त्यन्तिप्रसङ्गात्। न दितीयः मोचस्य ज्ञानसाध्यवन स्थात्। तस्मान्योचस्थानिरूपणादान्यार्घज्ञानस्य तसा-धनलेन प्रयोजनवन्तं दुर्निक्ष्यमिति॥

> श्रवीचिते श्रविद्यानिष्टित्तिरेव भोचः। साचाधिष्ठानबह्मस्बरूपैव। ति कि स्थितप्रयोगिकाआवस्याधिष्ठानव्यतिरेकेण दुर्निक्ष्यलात्। न च मोचस ज्ञानसाध्यतं न स्थादिति वाच्यम्। न दि साधलं नाम मोचस जन्यलम् ब्रह्मभावस्थानादिसिद्धलेनोत्पत्तेरनिक्ष्पणात्। किन्तिचि श्रभिद्यितिभाषम्। श्रभिद्यितिनीम ज्ञानेन भ्रमतिर-

U

<sup>(</sup>१) क and ग has जन्यलात्।

<sup>(</sup>१) के and I has खाचार्यवचनात्।

स्कारः। त्रखण्डेकरमानन्दस्कुर्त्तिरिति यावत्। तस्नादाकः। र्यज्ञानस्य मोचमाधनवसुपपन्नम्॥

नतु तसिन् यत्यपि दंयारोपस्कात् कथसोचसाधनलम्।
तसाच्छास्तेण बह्य निश्चित्य यावच्जीवं कर्मानुतिष्ठन् ब्रह्मध्यानाभ्यासं कुर्यात्। ततश्च ध्यानाभ्यासकर्मभ्यां सरणकाले ग्राद्धे सनस्यभ्यासपाटवेन चरसप्रत्यथः साचात्कार खदेति। ततो मोचो भवति।
श्रथवा प्रसंख्यानं कर्त्तव्यम्। प्रसंख्यानं नास ग्रब्दयुक्तिप्रत्ययानामादक्तः। तेनासंद्धष्टादितीयब्रह्मसाचात्कारो भवति। तदुक्तम्—

"ग्रब्दयुक्तिप्रसंख्यानैरात्मना च सुसुचवः।

पश्यन्ति सुन्तमात्मानं प्रमाणेन चतुष्यदा ॥

द्ति। तस्रादाक्यार्थज्ञानाकोच इति सनोरयसावस्। किन्तु यथोक्तप्रकारेणेव ब्रह्मसाचात्काराकोचः। तथाच

उपार्भाविद्याञ्चाविद्याञ्च यस्तदेदोभयं यह।

त्रविध्या स्टारं नीर्जा विचयास्तम**म्**ते"॥

"तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां सुनीत ब्राह्मणः"। उपायनाः

द्रत्येवमाद्याः श्रुतयोऽनुग्रहीता भवन्ति ॥ तसान्मोचस्य वाक्या-र्यज्ञानाधीनलमनुपपन्नमिति ॥

श्रवीच्यते चरमसाचात्कारात्की हुशो मोचो भवतीति विवेत्रात्मम् श्रविद्यानिष्टित्तिर्वा ब्रह्मभावो वा। नाद्यः चरमप्रत्ययादविद्यानिष्टित्तिर्भवति प्रयसप्रत्ययान्नेत्यच को हेतः। प्रत्ययवाविशेयात्। संसारीपन्नभा एव ज्ञापक इति चेन्न। तस्य साचात्कारीत्रारमपि प्रारक्षवश्राद्युपपत्तेः। किञ्ज "ब्रह्मविद्वज्ञीव भवति"।

4

"तरित प्रोक्तमात्मिव"दित्यादिशुतिषु ज्ञानमाचस्य मोचहेत् लं श्रूयते। न त ज्ञानोत्तरं किञ्चित्कर्त्त्र स्वान्यमयते। ततस्य सस्येव मोचहेत् लं न प्रथमस्येति कन्यनाणं मानाभावात्। ज्ञानेना- ज्ञानिवन्त्रो तत्क्षतकर्त्तृ लाद्यभिनिवेप्रस्थापि निरुत्तलात्तस्य विधित्र त्यानिव धानकर्म्मप्रदत्त्यसभावात्। ब्रह्मसः प्रत्यम्हपलेन नित्यापरोचतया प्रथमं परोचज्ञानं पस्यादपरोचज्ञानमिति कन्य- नायां मानाभावाद्य। श्रत एव न दितीयोऽपि चरमज्ञानेनेव प्रथम- ज्ञानेनापि ब्रह्मभावाभित्यक्तेस्मभावात् तस्यात्रधमो वा मध्यो (१) वा सरमो वाऽसन्दिग्धाविपर्यस्तो वाक्यजन्यप्रत्ययो मोचहेतुः॥ श्रत एव न प्रसंख्यानविधिरपि विद्यां चाविद्याद्येति वाक्यस्योपासक- विषयलात्। तनेव धीरो विज्ञायेति वाक्यस्य साचात्कारोद्देप्रेन निद्ध्यासनविधिपरलात्तस्यात्मोचस्य वाक्यार्यज्ञानाधीनलसुपपन्य- मेवातो वाक्यार्यज्ञानं सम्यादनीयमिति भावः॥

खखणप्रमाणाभ्यां वसुसिद्धिरिति न्यायात्ताभ्यां तत्पदार्थं निरूपितं खचणं विभजते तत्पदार्थस्थिति। दैविध्यमाद्द तटस्थिति। कादाचित्कले सित व्यावर्त्तकलं तटस्खलचणम्। यथा पृथिवी- खचणस्य गन्धवत्तस्य, तस्य पृथियां मद्दाप्रस्ये उत्पत्तिचणे चा- भावात्। सक्खकार्य्यविनाप्रस्थेव प्रस्वयतात्। न्यायमते उत्पत्तं द्यं चणमगुणन्तिष्ठतीति प्रथमचणे तेर्द्रव्यस्य निर्गुणलस्वीकारात्। तसात्काद्वाचित्कलात् ध्यावर्त्तकलाच पृथिया गन्धवत्तं तटस्य- खचणमेवं ब्रह्मणोऽपीत्युदाहरित स्रष्टीति। सृष्टिहत्पित्तः स्थितिः

<sup>(</sup>१) क, ग haa मध्यमीया।

परिपालनं लयो नागः। लयकारणलिमत्युक्ते ब्रह्मण उपादानलमेव खात्। यत्कार्यं यत्र जीयते तत्कार्यम्पति तस्रोपादानलनियमा-निमित्तकारणमन्यदेव स्थात्। तथा चादैतश्रुतिविरोधः स्थात्त-द्र्यमुक्तम् स्थितौति। स्थितिलयकारणलिमत्युके उत्पत्तिकारणं दण्डादिवनिमित्तकार्णमन्यदेव स्थात्तथा च पूर्विक्तदोषसञ्चारुत्यर्थ-सुनं सृष्टीति। सृष्टिस्थितिकारणमित्युके कुलासादिवद्वसाणो नि-मित्तकारणलमेव सादुपादानकारणमन्यदेव सात्तया च सिद्धाना-विरोध श्रत उन्नं चय इति। सृष्टिस्थितिचयकार्णलं तटस्थ-खचणमित्युक्ता ब्रह्मणोऽभिन्ननिमित्तोपादानलं सिध्यति। एवं च ^= प्रकृतिस्य प्रतिज्ञादृष्टानानुपरोधादिति सिद्धान्तो न विरुधते । तथा च सचणसायं निष्कर्षः जगत्कर्तृते सति जगदुपादानतं तटख्बचणम् ब्रह्मणः इति । जगदुपादानलं तटख्बचणमिखुन्ने मायायामितवाप्तिः। मायाविणिष्टसः जगदुपादानतया विशेषणी-भूतमाथाया श्रणुपादानलावश्यभावात्। कार्यान्वितस्वैव विशेषण-लात्। "माचान्तु प्रकृति विद्यादि"त्यादि प्रुत्या माचाचास्तदुपा-दानलावगमाच । तचातिचाप्तिवारणाय जगत्कर्तृते सतीत्युक्तं। स्वणस्य त्रीणि दूवणानि भवन्ययाष्ट्रितियाष्ट्रसभवास्रेति। सन्धे-कदेशे लचणस्यावर्त्तनमयाप्तिः। श्रलस्ये लचणस्य गमनमतियाप्तिः। चच्चे काणवर्त्तनमसभवः। ततञ्चातिचाप्तरपि दूषणवादिग्रेषणमर्थ-वत्। कर्त्तृतं नाम उपादानगोचरापरोचज्ञानिवतीर्षाकृतिमत्तम्। तच चेतनस्वेव सभावतीति न मायायासतिवाप्तिः। ते लिखे नेया-चिकाभिमततटखेष्यरेऽतिचाप्तिसस वेदान्तासंमतलेनाऽसच्यलान-

ल...वत्वादावसमात्यता दृष्टा नुभावनात्रु ० प पर... १८ अदेत चिन्ता की स्तु भे "यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिसंविश्वन्ती शति श्रुतेः । तदुर्तं स्वकारेण "जन्माद्यस्य यत" इति<sup>र</sup>॥ सत्य-द्वारुत्यथंसुत्तरदलम् । परमाणवी जगत्समवा यिकार एमी श्वरो

जगत्कर्ति जगदुपादानजगत्करीं नैया चिकैर्भेदाभ्युपगमादसाभिर-भिन्ननिभिन्तोपादानवाङ्गीकारान्नातिवाहिः॥

नन्वेकस्थोपादानलं कर्त्तृतं च विक्द्धं तथा लोकेऽदर्भनात्। निह घटकत्ती कुलालो घटोपादानस् । घटोपादानस्तो वा स्टित्याखो न वा घटकत्ती। किन्तु स्टित्यिण्ड उपादानं कुलानः कर्त्ता एव-भीश्वरोऽपि जगत्कर्त्ता तदन्यदुपादानम्। श्रन्यथा दृष्टविरोधापत्ते:। दृष्टपूर्वेकलाददृष्टकच्पनायाः ॥ ननु वयस कल्पयामः "तहैचन-कड्यां प्रजायेये"त्यादि-भुति-रेव दंबरोधयतीति चेन । दृष्टविरोधे अतेरर्थान्तरसभवात् तस्माद-भिन्ननिभित्तोपादानलमनुपपन्निमिति॥

श्रव ब्रुमः। "तद्वित बङ्घां घोऽकामयत वज्जसां प्रजाये-येत्या दिश्रुत्या बड्डभवनकामि विल्लश्रवणेन चेतनस्य ब्रह्मण एवीपा-मान्य अभिन्नि निस्ते पार्यन तम् दानलं जगत्कर्तृतं चावगम्यते। न च तद्वाधितं युक्तम्। उप-क्रमोपसं हार प्रस्तितात्पर्था लिङ्गेर दितीये बहाणि निणीते सामान्यतो दृष्टीनुमानेन शुत्यर्थनाधायोगात्। श्रुतिविरोधे प्रमाणान्तराणामाभाषवात्॥

(१) तैतिरीयोपनिषदिश्गुनस्रां १म खण्डे। (?) The above is omitted in I and I MSS.

उपुक्रमीपसंहार। स्यस्व चपूर्वता फलमा विवारीपपनी बाहि दें साह्य यीन ज्या।

# न्नानानन्तानन्दाः स्वरूपलक्षणम्, "सत्यञ्ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" "त्रानन्दो ब्रह्मीत विज्ञानादि"त्यादि सुतेः ॥॥॥

यदिष कोनेऽदर्शनाद्पादाननिमित्तयो भेदोऽभ्युपेयदित ।
तद्यत् जर्णनाभ्यादेरिभिन्ननिमित्तोपादानलस्य दृष्टनात् । निञ्च
यथा नैयायिकादिभिन्नीवात्मनो ज्ञानादिनं प्रत्युपादानलं निमित्रालञ्चाभ्युपगम्यते। तथा ब्रह्मणस्तदुपपत्तेनं कोऽपि दोषः। तस्मादभिन्ननिमित्तोपादानलम् ब्रह्मण दिति सिद्धम् ॥३॥

ब्रह्मणः सृध्यादिकारणले श्रुतिसुदाहरति यतोवेति । तत्र सूत्रसम्मतिसाह तदुक्तसिति ।

उत्पत्तिं च विनाशञ्च स्तानामागतिं गतिम्। वेत्ति विद्यामविद्याञ्च स वाच्यो अगवानिति ॥ स्नोकोक्तजचणो अगवान् तेन वद्धधेसूचनात् सूचम्। यथाञ्डः व ज्यूनि स्वितार्थानि जञ्चचरपदानि च। सर्वतः सारस्तानि सूचाणाञ्जर्मनीषिणः॥

द्ति । सूचं करोतीति सूचकारस्तेन वादराथणाचार्येणेति यावत् । समन्वयस्त्रणे स्थितमधिकरणमनु (४) क्रमते । तस्रवणच विषयोविश्वयस्त्रयो प्रदेपचस्त्रयोत्तरम् । संग्रयः प्रदेपचस्त्रयोत्तरम् । प्रदेशकास्य पञ्चेते प्राञ्चोऽधिकरणं विदुः ॥

<sup>(</sup>१) तेनिरीयोपनिषदुत्रस्मवस्रां प्रथमखण्डे।

<sup>(</sup>२) तैतिरीयोपदिषद्धमुनस्रां षष्ठखण्डे।

<sup>(</sup>३) ख म and घ have यजानात्।

<sup>(</sup>४) क, ग has चनुक्रम्यते।

१६

#### खदैतचिन्ताकौस्त्रभे

्रदति वदन्ति॥ यतो वा दमानीत्यादिवाक्यं विषयो ब्रह्मणोस्रचणं समर्थयति न वेति संग्रयः। न समर्थयतीति पूर्वपचः। तथा हि जग-तोऽनित्याशुचिदुःखजडपरिच्छिन्नलेन ब्रह्मणसिद्विचचणलेन तत्का-रणलायोगान तटख्वचणं सभावतीति तथा ब्रह्मणस्बद्धपस्चण्य न सभावति नित्यग्रद्धलादीनामप्रसिद्धलादिति वास्तवकारणला-कित्यतमर्पादेः रज्वादेरिवाध्यस्तजगक्जनगदिकार्णलं मायिकं ब्रह्मणो न विरुध्यते द्रत्युत्तरं भवति । तसाह्मचणं समाव-तीतिषद्धानाः ॥ श्रेष्टाधिकरणस जचणविचारात्मकलेन पूर्वाधि-

करणपूर्वपचिद्धानायोर्यस्योजनं तदेव द्रष्ट्यम् । तदुत्तम्—
अनुप्रातिभेष्य नाष्ट्रीयः व्याचीयः नाष्ट्रीयः व्याचीयः व्याचित्यः व्याच्यायः व्याचित्यः व्याचित्यः व्याच्यायः व्याच्यायः व्याच्यायः व्याच्यायः व्याच्यायः व्याच्यायः व्याच्यायः व्याच्यायः व्याचित्यः व्याचयः व्याचयः व्याचयः व्याच्यायः व् उन्नुपपितिनेश्वरम्मस्वास्त्र द्वार्यादे च प्राष्ट्रां सचणकर्मणि । मान्यां सचणकर्मणि । मान्यां स्वाद्याः ।। प्रवेद्यक्षेत्र प्रमेनम् स्वाद्यक्षेत्र स्वाद्यक्षेत्र स्वाद्यक्षेत्र ।। प्रयोजनेन वक्तस्यं यच सला प्रवत्तते ॥ प्रविद्यक्षेत्र स्वाद्यक्षेत्र स्वाद्यक्यक्षेत्र स्वाद्यक्षेत्र स्वाद्यक

जनादिर्यतः तत् तथा। जनास्थितिभक्तं यतः **काग्रादिप्रपञ्च**स सर्वज्ञात्सर्वभक्तेः कारणाङ्गवति तद्बद्घीत्यनुषङ्गेन योजनया सृष्टि-स्थितिचयकारणलं ब्रह्मणस्तटस्थलचणमिति पालितोऽर्थः॥

खरूपचचणापरिचातेन तटखचचणमाचेण ब्रह्म चातुमग्रका− मिति खरूपबचणमाच मत्ये ाति। खरूपं मञ्जावर्त्तकं खरूपबचणं यथा पृचियाः पृचिवीलं जातियक्तोस्तादात्याभ्युपगमात् पृचिवी-खरूपं सत् पृथिवीलं पृथिवीमितरेभ्यो व्यावर्त्तयताः पृथिवाः प्रियवीलं खरूपलचणमेवं मत्यज्ञानानन्दा<sup>(१)</sup>द्यः ब्रह्मणः॥

नतु बच्चबचणभावस्य भेदगर्भृतात् ब्रह्मणोऽखण्डैकर्यलेन कथं

<sup>(</sup>१) क, म has नन्दाः।

यत्यादेर्जनणतमिति नेनैष दोषः। कान्यनिकभेदाभ्युपगमेन तदुपपत्तेः। तदुक्तम्। "श्रानन्दो विषयानुभावो नित्यलञ्चिति मन्ति∾धर्माः त्रह्माणोऽप्रथक्तोऽपि पृथगिवावभाषन्ते" दति॥

नचाष्ट्यक्के तेषां प्रथक्कावभाषः किं प्रयुक्त इति वाष्ट्यम्।
श्रनःकरणतद्वर्षोपाधिवशात् प्रथक्कावभाषोपपत्तेः। तथाष्टि, बाधाभावविशिष्टं सत्यं, हत्त्वविक्किनं चैतन्यं ज्ञानं, प्रौत्यादिहत्त्वविक्किन्न
प्रीत्वादेक्ष्यक्रमेरव्वारणात्रानुक्केति।।
श्रानन्दः। यदा व्यञ्जकहत्त्व्यपहितं चैतन्यं ज्ञानम्, श्रनुकूलहत्त्वप्रइत्तमानन्द स्ततस्तेषां ब्रह्मण्य वास्तवभेदाभावेऽष्यौपाधिकभेदसत्तास्त्रस्त्रस्त्रम् वप्यवते। एवं च सत्यं ब्रह्म इत्युक्ते नैयायिकाभिमतसत्तासामान्येऽतिव्याप्तिर्णस्त्रस्य ब्रह्मणो जडलप्रसङ्गस्य। श्रत
उक्तं ज्ञानमिति। तावत्युक्ते पराभिमतात्मसमवेतज्ञानेऽतिव्याप्तिर्णस्त्रमञ्जलापुरुषार्थलप्रसङ्गस्य तिन्दसनायोक्तमानन्द इति।

नचैवमयपुरुषार्थलाभावे ब्रह्मणोऽनित्यलं दुष्परिष्ठरमिति वाच्यम् । सत्यमिति विग्रेषणेन तत्परिषारमभवात् । "त्रानन्दो-ब्रह्म" दत्युक्ते विषयसुखेऽतिव्याप्तिर्षेच्यस्य जडलप्रसङ्गस्य तिववारणाय ज्ञानमित्युक्तम् । खच् स्थानित्यलपरिष्ठाराय सत्यमित्युक्तम् ॥

ननु मत्यज्ञानानन्दादिगञ्दानां भिन्नार्थलेनानन्दादिगुणकं

हित्रीय क्षणवाक्येन प्रतिपाद्यते ततस्य कथमखण्डेकरमलं हिन्नण

दित चेनैंवं। "मत्ये ज्ञानमननं ब्रह्मानन्दो ब्रह्मेति व्यमानात्"

"विज्ञानमानन्दो ब्रह्मो"त्येवमादिवाक्येषु मत्यज्ञानानन्दादिगञ्दानाम

शिन्नार्थलेनानन्दादिगञ्दानां सामानाधिकरण्येनाखण्डेकरमानन्द
ब्रह्मावोधकतया गुणगुणिभावकन्यानायां मानाभावात्।

्तासेयम्बण्डार्धतोक्ताअथवातषामेवश्रह्मानांतत्प्रातिपदिकार्शतात्विव्यवेसितसम्यवद्यिति। १तासेयम्बण्डार्धतोक्ताअथवातषामेवश्रह्मानंतत्प्रातिपदिकार्शतात्वित।। १८ यदंतिचनाकोत्त्रभे।

नच तेषामेकार्थप्रतिपादकले पर्याचता स्वादिति वास्यम् वास्यभेदस्थोक्तलात्॥

班

8

नन्वमिष लोके वाक्यस संमुग्विभिष्ठान्यतरप्रतिपादकल-द्र्भनेन कथमखण्डस्रिमितिपादकलमिति देन। "घटः सन् द्रस्यं ' "ष्टिंथवीप्रक्षष्टप्रकाणसन्द्र" द्रत्यादिवाक्यानां लच्णसाऽखण्डसिन-स्थाद्भित्रिणाद्धिति। प्रतिपादकलद्र्भनेन प्रकृतेऽपि तत्सभावात्। विभिष्ठे भक्तानां सत्या-स्थादम् तिस्थानाः विभिन्ने भक्तानाः। दिपदानां श्रखण्डचेतन्ये भागलचण्या सत्यादिपदान्यखण्डेकरसा-नन्दस्रिकं वोधयन्ति।

नचैनेन पदेन तद्बोधसमावे पदान्तरवैयर्थामिति वाच्यम्। पदस्य सार्कलेन वाक्यस्वानुभावकलात् प्रयोजनान्तरसापि त्रवृण्णसङ्घवस्यातिसाप्रविराक्षणस्य॥ प्रतिपादितलाच । श्रन्थया ब्रह्मणोऽदितीयलं न सिद्धोत। ददमेव

- वाक्यसाखण्डायेलम् । तदुक्तम् । विरोपहित्रित्वानाः । संसर्गासिक्षसम्बद्धी हेत्ताया शिरामियम् ।

खका खार्डार्थता, यदा तत्मातिपदिकार्थतेति ॥

प्रातिपदिकार्थमाचपरत्मखण्डार्थतमिति चतुर्थपादार्थः। तसा-.सात्यज्ञानानन्दाः स्वरूपलचणं ब्रह्मण दत्यनवद्यम् ॥

तत्र अतिसुदाहरति सत्यमित्यादिना । श्रन्तः परिच्छेदो न विद्यते यस्य तदनन्तं चिविधपरिच्छेदश्र्न्यमित्यर्थः । तथाचोत्तं,

> न व्यापिलाद्देशतोऽन्तो नित्यलान्नापि कास्तः। न वस्तुतोऽपि सार्वात्यादानन्यं ब्रह्मणि चिधेति॥

श्रादिशब्देन विज्ञानमानन्दो ब्रह्मोत्यादीनां ग्रहणम् ॥४॥ 🔗

### उत्तन्त्र, त्रानन्दाद्यः प्रधानस्येति तत्पदार्थः ॥ प्र

श्रानन्दादीनां ब्रह्मासच्वते व्यामस्त्रचं भंवादयति। समञ्चिति। लितीयं गुणोपसंदारे स्थितं "सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मो"ति तैत्तिरी-यके (१)। "तचेवात्मन श्राकाशस्मभूत" दति "विज्ञानमानन्दं ब्रह्मो"ति (१) "स वा एव सहानन श्रात्मा श्रमङ्गोद्ययं पुरुष" दत्यादि

क्रहरारण्ये। "श्रम्काविरं ग्रद्धमपापविद्धमि"ति (३) देशावासे। एवं ज्ञावाना क्रिया क्रया क्रिया क्रया क्रिया क्रिया

नत् तर्हि सत्यकामलादीनामणुपमंहारः स्वादिति चेन तेषां कार्यस्च पत्ने निर्गणत्रह्मास्च कत्वेनात् मन्यानात् पयोगात् । तसा-निर्गुणप्रकर्णपिकतानामानन्दादीनां ब्रह्मस्च कत्वेनोपमंहारेण ब्रह्मां-तुमन्धेयमिति ॥

<sup>(1)</sup> Brahmasutra 3. 3. 11.

<sup>(</sup>२ तैमरीयके ब्रह्मवस्त्रां दितीयानुवाके।

<sup>(</sup>३) द्वदार्धाके ३. ८. २४.

<sup>(</sup>४) ८ मस्रोकः।

स च दिविधः वाच्यार्थे। लक्ष्यार्थश्चेति। मायोप-हितं चैतन्यं तत्पदस्य वाच्यार्थः। मायाविनिमुक्तं चैतन्यं तत्पदस्य लक्ष्यार्थः॥ ६॥

नतु सृष्टिस्थितिलयकारणलं ब्रह्मणः तटस्थलचणमित्युक्तं त्रद्रुपपन्नमध्यमवात्। तथा हि न तावदुपादानकारणलं ब्रह्मणो विकन्णधहलात्। तथा हि किमारक्षकले नोपादानलं विविचतम्। छत परिणामिले ना हो स्विदिवक्तां धिष्ठानले न । ना द्यः श्रदितीयले न ब्रह्मणो उनारक्षकलात्। न दितीयः "केवलो निर्मुण्यः, निष्कलं निष्क्रियं गोन्क्याविकार्थो ऽयसुच्यते" दत्या दि श्रुतिस्वितिभिर्मुण्-क्रिया श्रुत्यविकार्थो ऽयसुच्यते" दत्या दि श्रुतिस्वितिभर्मुण्-क्रिया श्रुत्यविकार्थो ऽयसुच्यते विकार्णः परिणामिलायोगात्। न त्रिया श्रुत्यविकार्ये पटसान् पटसानिति सत्यले ना नुभूयमान स्व प्रपञ्चस्य प्रदास्व विवक्तंत्रया मिष्यालकल्पनायां मानाभावात्। तसाद् ब्रह्मण् खपादानकारणलं दुर्ने रूप्यम्॥

नापि जगत्कर्त्लेन कारणलं ब्रह्मणः। कर्त्तं नामोपादानगीपरापरोचज्ञानिकीर्षाकृतिम्लम्। तच्च ब्रह्मणो न सभवित ज्ञानचिक्तीर्षाकृतीनां नित्यले सर्वदा जगदुत्पत्तिप्रसङ्गात्। तत्र प्रजयप्रतिपादकप्रास्त्रविरोधः। (१)तेषामनित्यले कार्य्यतया ब्रह्माश्रयलाविकिक्षित्रते ः
चौगात् ब्रह्मणोऽपरिणामिलस्योक्तलाद्नादिभावस्यानित्यलायोगात्॥
प्रतिप्त नोभयात्मकं कारणलं ब्रह्मणसस्मात् सृष्टिस्थितिसयविकित्तित्तं २०
कारणलं ब्रह्मणस्तरस्यस्यस्यस्यस्य । १५॥।

क्यं तर्हि जगद्त्पत्तः, ग्रुणु सत्तरअस्मोगुणात्मिकात्रधा-

<sup>(</sup>१) चिकीर्षादीनाम्।

नानाहरादिकमेण जगदुत्पद्यते। तस्य परिणामिलाच्चगड्मन्यादि-कारणलं समावति पुरुषस्त्रसङ्गोनिर्विकारी॥

T.

एवमाग्रद्भमानुः माङ्घादीन्निराकर्नुं तत्पदार्थं विभजते स् चेति । देविधमाह वाच्यूर्थं दति । ग्राच्या गम्यमानो वाच्यार्थः । जवण्या गम्यमानो जच्चार्थः । को तो वाच्यजच्याविद्याग्रद्भायामाह मायेत्यादि । एतदुक्तमावति यद्यपि ग्राद्धस्थापरिणामिलेनोपादानलं तथापि मायोपहितस्य तत्त्वमावत्येव । तद्पि विवर्त्ताधिष्ठानलेन । श्रतन्ततोऽन्यथाभावो विवर्त्तसद्धिष्ठानलं मायोपहितस्य न विरुध्यते । न च घटः मिलिति मत्यलानुभवेन प्रपञ्चस्य ब्रह्मविवर्त्तत्या मिथ्यालानुपपत्तिरिति वाच्यम् । श्रनुभवस्याधिष्ठानमत्यलविषयत्या मिथ्याले वाधकाभावात् । नहि प्रपञ्चस्य स्वतः सत्तामन्यः समा-वित "नेह्ननिन्ति किञ्चने" त्यादिग्रास्त्रेण तस्य प्रतिविधात् । नापि मिथ्याले प्रमाणाभावः वाच्यारभण श्रुतेरेव प्रमाणलात् । मिथ्यान् लनिरुक्तिरये वच्छते ॥

निञ्च, जगदुपादानलं ब्रह्मणोऽनश्यमभ्युपगन्तव्यम्। "वस्त्रयन्त्रभिमंनिश्चनी" ति तिसाँ स्वय्यवणात्। यस्य यत्र स्वयस्त्र स्थोपादानमिति व्याप्तिचेटादेः नारणे स्ट्रादो दृष्टनात्। "वस्त्रसां अजा
चेचे" ति ब्रह्मणो वस्त्रभवनश्रवणाद्य। नह्यनुपादानस्य बद्धभवनं
सभावति। श्रिष च प्रत्युत प्रधानस्यैव जगदुपादानस्य भवति तस्थाप्रमाणिकलात्। निष्ठ किचिक्कृतौ प्रधानस्य चिग्रणात्मकस्योपादानसमवगम्यते। सर्वे श्रुतिषु "श्रात्मन श्राकाशः सम्भूतः" दत्यादिषु
चेतनस्य ब्रह्मण एवोपादानलावगमात्॥

#### त्रय नेयं माया शृगु यथा शुक्तादी रजतादि किल्पतम् तथा चेतनेऽचेतनं किल्पतम्॥ ७॥

न चोदाइतश्रुतिस्वात्मन एवोपादानलमवगस्यते न ब्रह्मण इति वाच्यम्। "तत् सृष्टा तदेवानुपाविग्रदि"ति जीवभावेन ब्रह्मणः प्रवेशश्रवणात्। ब्रह्मणएवात्मतयोपादानलोपपत्तेः॥

किञ्च, "तदैचत सोऽकामयत बद्ध प्रजा येथे"ति बद्धभवन-कर्त्तः कारणस्य सर्वच कामियदलेचिदलश्रवणात् ब्रह्मण एवो-पादानलं न प्रधानस्वेचिदलादेरसभावात्। तस्य चेतनधर्मलात् सुख्ये सभावति गौणस्थान्यायलात्। तसाङ्ग्रह्मणएवोपादानलं न प्रधान-स्रोति सिद्धम्॥

एवं मायोपहितस्य जगत्कर्तृत्वमिष समावति । तच पूर्वेतिकामेव ज्ञानेच्छाङ्गतयो मायोपहितस्येयरस्य जन्या श्रनित्यास्यापरिणामिलेन ग्रद्धस्य तदाश्रयत्वाभावेऽपि मायोपहितस्य तदाश्रयत्वं समावत्येव । तस्य सर्वविवक्तीधिष्ठानतान्त्रोक्तरोषः । तस्यादुभयात्मकं सृष्टिस्थिति-स्वयकार्णलं तटस्थलचणं समावतीति सिद्धम् ॥ ६॥

मायासक्षपं पृष्कत्ययेति। किम् ग्रब्दः प्रश्नार्थे। माया किदृग्रीत्यर्थः। श्राचेपार्थे वा किंग्रब्दः। माया न समावतीति स्व-कृपस्तचणप्रमाणानिकृपणात्। तथाहि किसाया सत्या मिथ्या वा।

श्राचे ब्रह्मभिना तदभिना वा। नाचः श्रूपिस्त्रान्तप्रमङ्गात्। ज्यस्वण्डाद्वैतस्वाक्षर्णां वदातकां प्राच्याः स्रतेन प्रश्चक् स्वीकृते द्वैतापति स्वास्ति स्वास्ति। किञ्च ब्रह्मणो ऽमङ्गलेन नेनायमम्बन्धात् मायोपहितलमनुप-पन्नमेव। न तावद्वह्मणो मायया मंयोगः समावति। मंथोगसा-

# "दृदं सर्वं यदयमाता" "श्रातमैवेदं सर्वं" "ब्रह्मै-वेदं सर्वं" "पुरुष एवेदं विश्वं" "सर्वं खल्बिदं

याणवित्तिलेन सावयवधर्मातया निरवयवलेन ब्रह्मणो मायया संयोगायोगात्। नापि समवायस्मान्नविति श्रनङ्गीकारात्। नापि तयोर्भदाभेदौ विस्द्रलात्। तसाद्रह्मणो मायोपहितलमनुपपन्नम्॥ न दितौयः जडाजडयोरभेदायोगात्। नाचदितौयः ईश्वरस्य मिथ्यालप्रसङ्गात्। नव तिदेष्टं मोचग्रास्ताप्रामाण्यप्रसङ्गात्। नहि मिथ्यावस्त्रज्ञानेन मोचः सम्भवति। एवं मायाखरूपं दुर्निक्ष्यम्। श्रत एव तस्रचण-मिप दुर्निक्ष्यम्। सित धर्माणि धर्माश्चिन्यत दति न्यायात् धर्माणो दुर्निक्ष्यम्। स्तरां दुर्निक्ष्यलात्। श्रत एव तस्रचण-मिप दुर्निक्ष्यम्। स्तरां दुर्निक्ष्यलात्। श्रत एव तस्रचण-मिप दुर्निक्ष्यले तद्धर्मेलचणस्थापि स्तरां दुर्निक्ष्यलात्। श्रत एव तत्र प्रमाणमिप दुर्निक्ष्यं निर्विषयप्रमाणप्रवन्तेरयोगात्॥

तसानायाया दुर्निक्षपलात्, उपिहतस्य तत्पद्वाच्यलमनुपपनमिति ममाधत्ते म्हास्किति । मायासक्षपं निक्ष्य तदुपिहतचैतन्यमौश्वरः स एव तत्पद्वाच्यार्थः । तस्य जन्मादिकारणलं तटस्यस्वचणमिति वक्तुं तदुपोद्वातलेन परमात्मनि मदृष्टान्तमध्याससामान्यमार
यथेति । प्रतिपाद्यमधें बुद्धौ सङ्गृद्ध प्रागेव तद्र्धमर्थान्तरवर्णनसुपोद्वातः । श्रवेतनमज्ञानं तत्काय्यं कित्यतमध्यस्वमित्यर्थः ॥।

चेतने ब्रह्मण्डचेतनस्य किच्यितत्वे अतार्थापत्तिं प्रमाणमाह द्दं सर्वमित्यादिना। ददं सर्वमित्यनेन प्रमाणोपस्थितं आकाशादि-जडजातं प्रतिपाद्यते। आताशब्देनादितीयः सर्वसाची प्रत्यग्रस्तः ब्रह्म' "वासुद्देवः सर्वमिति" "नारायणः सर्वमिदं पुराण" द्रत्यादिश्रुतिस्मृतिश्रतैः श्रचेतनस्य चेतनव्यतिरेकेणाभावप्रतिपादनात् चेतनाचेतनयोरभेदायोगाच ॥ ६ ॥ सामनाधिक रण्याद है

परमाता प्रतिपाद्यते। जडचेतनयोरैक्यायोगात् श्रात्मर्थप्रब्द् योस्प्रामानाधिकरण्यम् बाधायां योऽयं चोरः स खाणुरिति वत्। तथाच यथा दृष्टान्तवाक्ये खाणुव्यतिरेकेण चोराभावः चोरखाणु-प्राव्याक्षिकरण्यार् प्राव्याद्वेत्रकर्णयार् प्राव्याद्वेत्रकर्णयार् प्राव्याद्वेत्रकर्णयार् प्राव्याद्वेत्रकर्णयार्थः सामानाधिकरण्याद्वगम्यते। स-चाभावः खप्रतियोगिनः प्रपञ्चस्य ब्रह्मणि कन्पितलमन्तरेणानुपपनः सन् तस्य कन्पितलं कन्पयति। द्यं श्रुतार्थापन्तिः। श्रुनयाऽचेतनस्य चेतने कन्पितलमवगम्यत दति भावः। एवमयमर्था वाक्यान्तरे-व्यपि समानः पूर्णलात्पुद्दः परमात्मनेतेन क्रिक्याङ्गाद्वतिनेतेन क्रिम्च नार्यद्वानिति श्रुत्यन्तरात् सर्वेषु भृतेषु वसति सर्व-भृतानि चास्मिन् वसन्तीति वास्रदेवः सर्वान्तर्यामी परमात्मा। तथाचोक्तम्

> "सर्वचासी समस्तच वसत्यचिति वै यतः। तत्रच वास्रदेवाख्यो विदक्षिः परिपद्यते॥"

द्ति। नराक्नातं नारं तचायनं यस स नारायणः सर्वान्त-र्यामौत्यर्थः। तदुनं महाभारते।

"नराज्ञातानि तत्वानि नाराणौति ततो विदुः। तानि तस्थायनं पूर्वं तेन नारायणः स्रतः॥" द्ति। श्रस्थार्थः प्रत्यगिक्तात्परमातानो नरादुत्पन्नानि तत्त्वानि चतुर्विभितिः। तानि भगवता दर्भितानि।

"महाभ्रतात्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च। दुन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्च चेन्द्रियगोचराः॥"

त्रयवा नारसुदक्तमयनसस्थेति वा विग्रहः। तथाच मनुनो-क्रम्।

श्रापो नारा इति प्रोक्ता श्रापो वे नरसूनवः। श्रयनं तस्य ताः पूर्वं तेन नारायणम्स्यतः॥ इति ॥

ननु सर्वात्मग्रब्द्योः सामानाधिकरण्यानीकोत्पन्नादिवन्तादात्यमेवास्त । नच नीकोत्पन्नयोगुणगुणिभावान्तादाव्योऽपि प्रकृते तदभावाञ्चडाजडयोविष्द्वस्वभावलाङ्ग्रिन्नाभिन्नन्नचणं तादाव्यं कथमिति वाच्यम् । तर्षि मृद्घटयोरिव कार्यकारणभावसम्भवेन
तथोस्त्रसम्भवात् । श्रथवा ग्राखिग्राख्योरिव जडाजडयोरभेदो

मर्वात्मश्रद्धयोस्ताद्यसम्भान्यम्भान्ति ।
वास्तु द्त्याग्रङ्खाद्दाचेतनेति ।

श्रयमावः चेतनाचेतनयोविषद्धस्वभावलान तादात्यम्। नच

सृद्घटयोतिव कार्य्यकारणभावेन तत्यभवित श्रपरिणामिलेन

कार्य्यकारणभावस्य निरस्तलात्। विवक्तिलेन तदुपगमेऽचेतनस्य

कार्य्यकारणभाविष्यक्रिताः

कार्य्यतत्वमागतमेव। वच्चप्राख्योर्वयवावयविभावसम्भवेन भेदाभेदे

सत्यपि चेतनस्य ब्रह्मणो निरवयवलेन विभुलेन च चेतनाचेतनयो
रवयवावयविभावायोगात् श्रभेदो न भवति। "एक्तमेवादितीय
सिति" श्रुत्या ब्रह्मणोऽदितीयलावगमात्। श्रनयोः पारमार्थिको
अदो न सभवति। तस्मा द्रात्मेवेदं सर्विनित् वाधायां सामा-

### चेतनं नित्यशुद्धबुद्धमुक्तसत्यपरमानन्दानन्तादयं ब्रह्म ॥ १ ॥

नाधिकर्ण्येनात्मव्यितिरेकेण कृत्स्त्रजङप्रपञ्चाभावप्रतिपादनेनाचेतनं सर्वं चेतने कल्पितमिति ॥ ५॥

किन्तचेतनं किन्तद्चेतनमित्याकाञ्चायां चेतनाचेतनखद्धपमाष चेतनमिति। कार्य्यतादाल्यं व्यावर्त्तयति नित्यमिति। "म्राकाम-वत्यर्वगत्य नित्य दत्यादि श्रुतेः परस्य नित्यलं) श्रचेतनधर्म-तादात्यं व्यावर्त्त्यति (१) ग्राद्धमिति । "श्रद्धाविरं ग्राद्धमपापविद्ध"-मित्यादि श्रुतेः। परस्य ग्रद्धलं रागदेषादिराहित्यं। कारणीस्ता-ज्ञानतादात्यं वारयति बुद्धमिति । ज्ञानैकरमं। प्रज्ञानघनश्रुते-क्तियां:। प्रज्ञानकतावरणादितादाव्यं निरस्ति सुक्तमिति। व्यथ-र्हितविसुक्तसः विसुच्यतः इति अतेरित्यर्थः। अनृतलं निराकरोति सत्यमिति। कालचयाबाधं सत्यम् "सत्यञ्ज्ञानसननामृह्य सदेव मौम्येदमय त्रामीदिति त्रुतेः"। तस्य पुरुषार्थलमाह त्रानन्देति। "श्रानन्दो ब्रह्मित व्यजानात्" "विज्ञानमानन्दोब्रह्म-स्ति श्रतेः"। तस्य खण्डेकर्सतामा इ श्रद्धयमिति। न विद्यते दयं यस्य तद्दयं पञ्चविधमेदग्र्न्यमिति यावत्। ते च जीवानां परस्पर्भेदाः। जीवे-श्वरयोर्घटादीनाञ्च भेदः। देश्वरस्य च जीवस्य च जडानाञ्च। एवं प्रतियोगिभेदेन भेदाः पञ्चविधाः। तच्कून्यं तेषां कस्पितलात्। श्रयवा चिविधभेदश्रत्यमदयम्। विजातीयभेदः सजातीयभेदः

Ø,

<sup>(</sup>१) क, ख, निवर्त्तयति ।

## श्रवेतनमन्नानादि जडजातम्। श्रज्ञानं विगुणात्मकं सद्सङ्ग्रामनिर्वचनीयं भावरूपं ज्ञाननिवर्च्यम्॥ १०॥

खगतभेदस्थिति चिविधो भेदस्तद्र हितम्। "एकमेवा दितीयमुद्धा इति सुतेः" ॥ ६॥

4.35

नन् किमिद्मज्ञानं न तावज्ज्ञानाभावः प्रागभावस्य प्रतिग्रेट्योगिसमानकास्वलायोगात् । श्रज्ञानस्य प्रतियोगिसमानकास्वलेन
नजानमित्रितस्यापि ज्ञानस्य प्रतियोगिसमानकरु तम् ।। १०
न जानामीत्यनुस्यमानलात् । श्रतः प्रागभावो नाज्ञानम् । श्रत एव
प्रतियोगिसामानुक् कर्त्यायोगादेव । १०
न ध्वंसः । नात्यन्ताभावोऽपि । प्रतियोगिव्यधिकरणलात् । विशेषाभावस्य ज्ञानसामान्य्विरोधिलात् । श्रज्ञानन्तु ज्ञानसामान्यविरोधि ।
तस्य ज्ञानसामान्य्विरोधिलात् । श्रज्ञानन्तु ज्ञानसामान्यविरोधि ।
तस्य ज्ञानसामान्यविरोधिलात् । तस्याज्ज्ञानसामान्यविरोधि ।
तस्य नान्योन्याभावोऽपि । तस्याज्ज्ञानसामान्यविरोधिभावरूपमज्ञानमवस्यमङ्गीकर्त्त्व्यम् ॥

ननु किं खचणमज्ञानम्। न तार्वज्ञानिवर्त्त्वस् । तस्य घटादावि ज्याप्तेः। प्रतियोगिप्रत्यचस्य ध्वंमं प्रति कारणलात्। ज्यापि केनिवेचनी यत्ने । तेनिव तस्य निवर्चनात्। तसाम्रचणा-भावाङ्गावरूपाज्ञानमनुपपन्नम्। नापि तच प्रमाणं पर्यामः। न तावत्प्रत्यचं प्रमाणम्। तस्योभयवादिसमातप्रागभावविषयलात्। नापनुमानं खिङ्गाभावात्॥

नच धर्मायकाकीनं कार्यं जहोपादानद्वार्यंतात् घटवदितः । तः ।
त्यनुमानं प्रमाणमिति वाचं। तस्यार्थान्तरलात्। न"चाजानेनावृतं परमणवादः संभवतः संग्रवाभिमतपक्षेत्रञ्जा। तः ।
ज्ञान"मिखाद्यागम एव तच प्रमाणमिति वाच्यम्। श्रागमस्य
भानिज्ञानविषयलात्। नाष्यर्थपत्तिस्तच प्रमाणम्। दृश्यमानकार्यः-

साम्योपपत्तेः। तसाम्रचणप्रमाणयोरभावाचेतनेऽज्ञानादि कल्पितमित्यनुपपविमायत श्राह श्रज्ञानमिति। त्रयो गुणा सान्तरजसमांसात्मानो यस तत्त्त्या। एतेन मिय्याज्ञानतसंस्कारकृपाविद्येव
तः परमाणवारः के सातिज्ञानः
जगद्धेतुरिति प्रृह्युक्तम्। श्रागन्तुकाले तस्याः घोपादानलियसेन
व्यात्मानले । श्रागन्तुकाले तस्याः घोपादानलियसेन
वर्षात्याभानते । श्रागन्तुकालेऽपिसद्धान्तप्रवर्षात्याभानत्त्राम्यामद्भावत् स्वदुन्तं यहानिन्।
सङ्गात्। तसाद्यात्मि चिदेतत्॥ २=

Ĺ

3

श्रज्ञानलचणमाह यद्यद्भामिति। भावप्रधानोऽयं निर्देशः। यंने बाधो न सात् श्रयंने प्रत्यचिषयतं न सात् प्रत्यचेण ब्रह्म न जानामीत्यनुभ्यते। श्रतोऽयन्तेनानिर्वचनीयम्। ब्रह्मज्ञाने म वाध्यमानतासन्तेनायनिर्वचनीयम्॥ वृक् श्रुमादी =

एतदुक्तभवित सदसदिलचणमञ्चानिमित । श्रमदिलचणमित्युक्ते सत्यितियाप्तिः स्थात् । श्रम उक्तं सदिलचणमिति । तावत्युक्तेऽसत्य-तियाप्तिरत उक्तमसदिलचणमिति । श्रम्युपेत्येदसुक्तं श्रमतो निस्त्व-रूपत्येनातियाप्तिग्रङ्गानवकाग्रादसन्ताम किञ्चिदस्ति चेदसल्या-चातः । नास्ति चेत् कुचातियाप्तिः ॥ कथन्तर्द्याचार्योक्तिः सद-सञ्चामनिर्वचनीयमिति । ग्रिय्यवुद्धियुत्पादनमाचे तात्पर्यादाचा-र्याणामद्भदयवाचामस्वद्यमेवोत्तरमिति न्यायेन वादिनिराकरण-माचतात्पर्यादा श्रमदिलचणोक्तिः । कालचयावाध्यतं सत्तं तद्भि-चत्रमनित्यत्वमिति फिलतार्थः ॥

नन्तिदं लचणं कार्ये प्रपञ्चे प्रपञ्चे प्रपञ्चे प्रयातियातिः। नेष दोषः प्रनादिले सतीति विशेषणात्। नन्ते वमपीश्वरादावित्याप्तिः तस्या-नादिलेन कस्पितलेन चोक्तलचणसङ्गावात्। तदुक्तं श्रुत्या जीवेशा- श्रहं ब्रह्म न जानामीत्यनुभवात्। (१) (ते ध्यान-योगानुगता श्रपश्यन्) देवात्मश्रतिं खगुणैनिंगूढा-मित्यादि श्रुतेः ।

श्रज्ञानेनारतं ज्ञानं तेन सुद्यन्ति जन्तवः। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नाश्चितमात्मनः॥ द्रति स्मृतेश्व॥ ११॥

वाभाषेन करोति माया चाविद्या च खयमेव भवतीति। "जीव र्रेगो विग्रद्धाचित्तस्माभेदस्तयोर्दयोः त्रविद्या तिच्चि<sup>(२)</sup>तोर्योगः "षड-स्माकमनाद्य" दति मांप्रदायिकवचनात्।

"मायाभारे न जौवेशों करोतीति" श्रुतकातः। कल्पितावेव जीवेशी ताभ्यां सर्वे प्रकल्पितमिति॥

विद्यारणोत्ते स्वाति व्याप्तिर्वं ज्वेपायितेत्वत् श्वाह ज्ञानिवर्त्यवज्ञवहान् स्वाति श्वामित्र ज्ञानमज्ञानस्व निवर्त्तति पञ्चपादिकाचार्योहत्त्रलादज्ञानसेव ज्ञाननिवर्त्त्यम् । तथाचायमर्थः सम्पद्यते सहिचार्योहत्त्रलादज्ञाननिवर्त्त्यम् । तथाचायमर्थः सम्पद्यते सहिचार्योहत्त्रलानिवर्त्त्र्यम् निवर्त्त्रमञ्जानिमित । प्रथवा प्रनाद्युपादानं ज्ञानचिवर्त्त्रमञ्जानं प्रागमावेऽतिव्याप्तिपरिद्यारायोपादानिमित । घटास्वातरुपप्रति प्रणाहानं स्वातरुपप्रति प्रणाहानं स्वातर्त्वाप्ति स्वातरुपप्रति प्रणाहानं स्वातर्त्वाप्ति स्वात्रक्षाने स्वातर्त्वाप्ति स्वात्रक्षाने स्वात्रक्षाने स्वात्रक्षाने स्वात्रक्षाने स्वात्वाप्ति स्वात्रक्षाने स्वात्यक्षाने स्वात्रक्षाने स्वात्यक्षाने स्वात्

श्रज्ञानसङ्गावे प्रत्यचादिप्रमाणान्युपन्यस्यति श्रहमित्यादिना ।

<sup>(</sup>१) क, ग, पुसके नास्ति।

<sup>(</sup>२) क, तदिदीयीगः इति पाठः।

देवश्वासावात्वा च देवात्वा तस्य प्रक्तिम् । स्विगुणैः सत्तादिभिनिंगूढाम् । ब्रह्मध्वानपरायणाः ब्रह्मविदः श्रपस्यनिति योजना ।
तेनादृतत्वेन सुद्धान्ति संसर्गत्ति । प्रास्ताचार्यप्रसादजनितज्ञानेन
येषामज्ञानं निद्यत्तं तेषामहम् ब्रह्मासीति ज्ञानमरम् ब्रह्म प्रकाप्ययतीत्युत्तरेणान्वयः । ज्ञानाभावस्य ब्रह्मस्वरूपावरकत्वायोगादनिच्छतापि तार्किकवजीवर्दनानया स्तृत्या भावरूपमज्ञानमेष्ट्यम् ॥

एतेन सत्तरजस्तमोगुणात्मकमचेतनं खतन्त्रस्यारमार्थिकपरि-णामि नित्यम् प्रधानमिति साङ्खमतं प्रत्युक्तम् ।

"ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नाशितमातानः" । दति भगवद्वचनविरोधात्॥

नच बुद्धिधर्माज्ञानविषयतया भगवद्दचनमन्ययासिद्धमिति वाच्यम्। बुद्धिधर्माज्ञानस्य मिय्याज्ञानस्यलेन चैतन्यावरकला-योगाद्"ज्ञानेनावृतं ज्ञानं"मित्यावरकलसारणात्। त्रचेतनस्य रथा-देस्रेतनाधिष्ठितस्वेव प्रवृत्तिदर्भनेन प्रधानस्य स्वातन्त्रायोगात्। परिणामिनः सावयवतया चौरादेरनित्यलदर्भनेन प्रधानस्य नित्य-लकस्यनायां मानाभावाद्दष्टपूर्वकलाददृष्टकस्यनायाः॥

एतेन मिथाज्ञानमेवाज्ञानमिति प्रत्युक्तम् । तस्रात्मवीपादान-मनाद्यनिर्वचनीयं भावरूपमज्ञानमेष्ट्यम् ॥

एवच मत्यदैतश्रुतिर्न विष्धते। माङ्घादिस्रतेरेव श्रुतिविष्ट्व-वेनाप्रमाणलात्। चकारोऽनुकानुमानप्रमाणसमुचयार्थः। तथाचि विवादगोचरापस्रं प्रमाणज्ञानसम्मानविषयससमानाधिकरणाना-दिविरोधिनिवर्त्तकं प्रमाणज्ञानलात् स्रक्तिज्ञानवत्। नच प्राग- भावेनार्थान्तरलं प्रागभावखाप्रमाणिकलात्। ऋखु वा प्रागभाव-खायि तख समानाश्रयलेऽपि समानविषयलासमावेन तिन्नवार-णात्। ज्ञानखेव खिवषयलात्। नचानुमित्यादेरज्ञानिवर्त्तकला-नङ्गीकारेणानुमानख तच बक्षिचार इति वाच्यम्। श्रमलापादक-मौळ्याज्ञानिवृत्ततेवानुमित्यादिनाभ्युपगमेन तदसमावात्। श्रथवा पचहेलोरपरोचलं विशेषणं देयम्। नचैवं दृष्टान्ते साध्यवैकखं श्रुक्तिज्ञानेन तिन्नवृत्तरनुभवसिद्धलात्॥

नतुः प्राह्मविक्त्रिन्नितेवानुश्चर्यात्र विषयां मूलाज्ञानं तद्यदा ।
नाद्यः द्रानीम्नृद्धमाचात्काराभावेना तिन्निष्टच्योक्तदोषः खादेव । न
दितीयः श्रननाज्ञानकच्यनायाङ्गीरवप्रमङ्ग दति चेनेष दोषः ।
प्राह्मविक्त्रिन्नचेतन्यावरकाज्ञानं मूलाज्ञानमेव । द्रानीं ब्रह्ममाचात्काराभावेन तिन्नद्यभावेऽप्यज्ञानं नष्टमित्यनुभवानुरोधेन प्राह्मिन्
ज्ञानेन तत्कतावरणिनद्ताः सम्भवान्नोक्तदोषः । श्रथवाऽज्ञानं दिविधं
मूलाज्ञानं त्वलाज्ञानञ्च । ब्रह्मावरकमज्ञानमाद्यम् । विषयचैतन्यावरकमज्ञानन्तूलाज्ञानम् । तच प्रतिविषयं नाना । प्राह्मविक्त्यचैतन्यावरकमज्ञानं यावदिषयभावि एकमेव । प्रक्रिज्ञानेन तत्कतमावरणमेव निवक्तते । नतु तद्ज्ञानं ज्ञानेनाज्ञानं निद्यक्तिस्थावरणिनद्यक्तिरेवानुश्चयते दति केचित् ॥

वसुतस्त्रेकेकिसिन्धियेऽनन्ताज्ञानानि मूलाज्ञानपरतन्त्राणि तिष्ठन्ति । एकेकिज्ञानेनेकेकिन्निवर्त्तते ज्ञानेनाज्ञाननिवृत्तमित्य-नुभवस्य धर्वसंमतत्वेनावरणनिवृत्तिविषयतया सङ्कोचे माना-भावात् । नचाज्ञानानन्याभ्युपगमे कन्पनागौरविमिति वाच्यम् । तचात्रानं दिविधम्। मायाविद्याभेदात्। शुद्धसत्त्व-प्रधानं सन्धायेत्युच्यते। मिलनसत्त्वप्रधानं सद्विद्येत्यु-च्यते। "जीवेश्यावाभासेन करोति माया चाविद्या च स्वयमेव भवतौति श्रुतेः" ॥ १२॥

श्रवाऽभानस्य श्रितिदिविधा, भानश्रितः क्रिया-श्रितिश्रेति। रजस्तमाभ्यामनभिभूतं सत्त्वं ज्ञानश्रितः।

प्रमाणवतो गौरवस्थादोषलात् । तसाहृष्टान्ते साध्यसभवात् व्यनवद्यम् ॥११॥

श्रज्ञानं विभजते तच्चिति। दैविध्यमा समयिति। एकसेवाज्ञानं सलग्रद्धाविग्रद्धिभ्यां मायाविद्या चेति दिधा जातिमत्या इग्रद्धित। रजक्षमोभ्यामितरक्कृतं ग्रद्धम्। तदिपरीतं मिलनम्। तच श्रुति-प्रमाणमा समया चेति। खयसेव यथोक्तप्रकारेण मायाविद्याचेति दिधा भवति। ताभ्यां मायाविद्याभ्यामेकसेव चैतन्यं जीवे-श्वरक्षपेण दिधा जातिमत्या इजीवेगाविति। श्राभाषेन प्रतिविम्ब-क्षपेणत्यर्थः। श्रयस्थावः मायाप्रतिविम्वतं चैतन्यमीश्वरः श्रविद्या-प्रतिविम्बतच्चेतन्यज्ञीव दित् ॥ १ २॥

प्रकारान्तरेण मायाविद्याभेदञ्च वक्तुमज्ञानस्य प्रक्तिं विभन्नते प्रथवेत्यादिना। कार्यानुकूलकारणनिष्ठसामर्थं प्रक्तिः। ज्ञानग्रितं क्रियञ्चनन्त्रामंध्ये व्यादयित रज द्वित। श्रनिभक्षतमितरस्त्रतम्। ददङ्कतोऽवगम्यते दत्यत श्राद्य सत्तादिति। श्रावरणप्रकिमाद्य एन दति। तच भायकारसंमतिमाद्य तद्क्तिमिति। चममवद्विप्रेषादित्यच पूर्व- स्युपात्रवत।।

"सम्बात्संजायते ज्ञानमिति सृतेः"। सन्तेनानीमभूते रजस्तमसी क्रियाण्यक्तिः। क्रियाण्यक्तिर्दिविधा
ज्ञावरण्यक्तिर्विश्वेपण्यक्तिश्वेत।रजसम्लाभ्यामनिभम्नतं
तम ज्ञावरण्यक्तिः। तदुक्तम्, "कृष्णं तम ज्ञावरणातमकत्वादिति"। सा च नास्ति न प्रकाणत इति
व्यवद्यारहेतुः। तथाचेक्तम्, "न भाति नास्ति
क्रुटस्थ" द्रत्यापाद्विमादितिरिति। तमसम्वाभ्यामनभिभूतं रजो विश्वेपण्यक्तिः; "रजसोखोभ एव चे"ति
स्मृतेः॥ १३॥

पचे "ऽजामेकां चो हितग्र क्षष्ठणा" मित्य खाजामन्त्र खाखानाव परे क्षण्य ब्लेन तमो गुणः प्रतिपादिते । तमो गुण खावरणात्मक लादिति । तखावरक जं प्रतिपादितं भाखकारेणातो यथोक जचणावरण प्रक्ति-रित्यर्थः । तख खचणमा सम्मेति । पूर्वं खरूपं खुत्पादितं द्र ह्र (१) तु खचणं खुत्पादात द्रति विग्रेषः । त्रश्री नास्ति न प्रकाग्रत (२) द्रति खव हारकारण मज्ञानग्रकिरिति तक्षचणं ज्ञेयम् (१) । तच संमितमा ह तथा चौक मिति । कूटविक विकारेण तिष्ठतीति कूटखः परमात्मा स मास्ति न प्रकाग्रत दत्यापाद नम् । श्रापाद नकारण मादितरा-वरण मित्र विचेपग्रकिमा ह्र (१) तम दति ॥ १३ ३॥

<sup>(</sup>१) क, त, इदानी वुत्पादयति पादः।

<sup>(</sup>२) ग, अर्थादस्ति प्रकामत इति व्यवचारकारणं ज्ञानमितिरिति पाटः।

<sup>(</sup>२) क, ग, वेदिसव्यम् पाटः। (४) क, ग, व्युत्पाद्यति पाटः।

बीभादीनां विश्वेपकत्वं प्रसिद्धमेव। सा चाकाशा-द्रिप्रपञ्चोत्पत्तिहेतुः। उत्तञ्च,-

"विश्लेपशक्ति चिङ्गाद् ब्रह्माएडान्तं जगत्स्जेदिति"। तथाच, पूर्वीक्ताज्ञानं त्रावरणशक्तिप्रधानं सद्विद्येत्य-चते। ज्ञान (१) शक्तिप्रधानं सन्मायेत्युच्यते। विश्वप्रशासन्द्रति। १० एतद्भिप्रायां स्मृतिर्पि।

<sup>क</sup>तर्त्यविद्यां विततां हृदि यसिनिवेशिते। योगी माया ममेयाय तसी विद्यात्मने नमः"॥

इत्येवंरूपा द्रष्टव्या। एवं च मायोपहितं चैतन्य-मीत्ररो जगत्कारणमन्तर्यामीत्युच्यते। सः एव तत्पदं-वाच्यार्थः ॥ १४ ॥

ननु रजसो खोभहेत्त्वमुदाह्यतस्रताववगम्यते नतु विचेपहेतु-ल्सित्याप्रद्या इ लोभादौनामिति । त्रादिप्रव्देन मदमासर्यादयो पाचाः । विचेपमक्तेः क्रत्यमाच् याचेति । यजातीयविजातीययाव-र्त्तकलादिद्मेवास्या सचणम्। तच समातिमाच उन्नञ्चति । समष्टि-व्यष्टिस्त्वामरीरं चित्रम्। श्रादिमञ्देन पञ्चीयतस्तानि ग्रह्मन्ते॥

ननु भवलेवं प्रकृते किमायातिमत्यत श्राह तथाचेति। नच वैप-रीत्ये किं विनिगमकमिति वाचम्। खात्रयाचामोहकरी माया, व्याप्त्रयाचामोहकरी माया, व्याप्त्रयाचामोहकरी माया, व्याप्त्रयाचामोहकरी माया, विद्यालचणप्रसिद्धः मावरणप्रक्रोमी-इकारिलात् तत्रधानमज्ञानमविद्येत्युच्यते । विचेपादिग्राकेरन्यथा<sup>(२)</sup>-लात्तवधानमञ्चानं मायेत्युचाते । तथाच न वैपुरीत्यमिति भावः ॥

तथाचे स्वरं ज्यां वरणशक्तिनीस्तीतिभावः।।

मन् तरत्यविद्यामिति स्रोने घटकलमादिवन्यायाविद्याप्रव्द्योः पर्यायलमवगम्यते तत्कथं तयोर्भेद्मिद्धिरित्यत श्राष्ट्र एतद्भिन्त्राया स्रितरपीति। श्रवाणावरणप्रक्तिं निमन्तिकत्याविद्याप्रव्दः प्रकृतिं खुत्पाद्यति। विद्येपादिप्रक्तिं निमन्तिकत्य माग्राप्रव्दोः प्रमिति। एषोऽभिप्रायो यस्याः सा एतद्भिप्राया मा तयोक्ता। योगो ब्रह्माचात्कारोऽस्थास्तीति योगी ब्रह्मानुष्ठ दति यावत्। यसिन् सर्वान्तर्यामिणि सर्वाधिष्ठाने वासुदेवे। इदि श्रन्तः कर्णे। विद्यापतिऽसम्बद्धासीति साचात्वते सति। कार्य्याकारेणान्विद्याप्रव्दवाच्यां, विद्येपप्रक्तिप्राधान्येन मायापदवाच्यां, प्रकृतिं तरित नाप्रयति। तस्त्रे नमद्ति सन्त्रः। कीदृप्राय(१) नमः। विद्या चैतन्यमात्मा यस्य स तयोक्तस्सी। पुनः कसी श्रमेयाय न मेयोऽमेयः श्रप्रमेयायेत्यर्थः॥

ननु पूर्वे साचात्कार विषयलं ब्रह्मणः प्रतिपादितिमदानी मप्र-सेयलसुच्यते तथाच पूर्वोत्तरव्याघातः । उच्यते दित्तविषयलसुक्तं साचात्कते सतीति । अप्रमेयायेति चैतन्याविषयलसुच्यते "यतो वाची निवर्त्तनो अप्राप्य मनसा सह तन्त्वीपनिषदं पुरुषं पृच्छामी"-त्यादिश्रुतिभ्यः । अतो न व्याघात दत्यर्थः । मायाविद्याविभाग-निरूपणपालमाह एवझेति । "एष सर्वेश्वर एष सर्वेश्व एषोऽन्तर्थामी एषो थोनिः सर्वस्थे"त्यादिश्रुत्योच्यते दति प्रेषः ॥

ततः किं तचाइ म एवेति। स देश्वरः "तत्त्वमसि" वाक्ये तत्प-दस्य वाच्यार्थः ॥१४॥

<sup>(</sup>१) क, ग, कथभूताय पाउः।

परंदेहं आक्रनं मत्मानः प्रतरण्वनः स्थाः नियाः प्रतरण्वप्रमृत्यवर र भररणमाने प्यवः वक् बनासः वै रोक्त विधिनिषे धर्मुभिवद्धः इत्यर्थः ॥ २००० १६ / **खरेतचिनाषीस्त्र**भे

> श्रिक्चोपहितं चैतन्यं जीवः प्राज्ञ इति चोच्यते । तदुक्तम्,—

"तमोरजसात्त्वगुणा प्रकृतिर्दिविधा च सा।
सत्त्वगुद्धाविगुद्धिभ्यां मायाविद्ये च ते मते"॥
"मायाविन्द्यो वश्रीकृत्य तां स्थात् सर्वेच्च ईश्वरः।
श्रविद्यावश्चग स्त्वन्य स्तद्दैचित्याद्नेकधे"ति॥
श्रस्मान्मायी सृजते विश्वमेत

त्तसिंखान्यो मायया सन्निरुद्धः।

"मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनन्तु महेश्वरम्"। इत्येवमादयः श्रुतय एकाभिप्राया द्रष्टव्याः॥ १५॥

नन्वविद्यायाः कुच तर्क्षुपयोग दत्याग्रद्ध्य सुषुप्तस्थान एकीभृतः "प्रज्ञानघन-(१)एषानन्दमयो द्धानन्दशुगि"त्यादिशुत्या ऽऽविद्योप-दितं चैतन्यं जीवः प्राज्ञ दित चोच्यते । स एव लं पदस्य वाच्यार्थ दत्यभिप्रत्य प्रमङ्गाच्जीवस्तरूपं युत्पादयित श्रविद्योपसितमिति । उक्तशुत्यिति ग्रेषः । उक्तेऽर्घे रुद्धसंगतिमाच तदुक्तमिति । सचिदा-नन्दब्रह्मप्रतिविम्बसमन्विता सन्तर्जस्तमोगुणात्मिका प्रकृतिरेकीव । "श्रजामेकां सोहितग्रक्षकृष्णां वज्ञीः प्रजाः सृजमानां सद्ध्याः । श्रजो- ह्योको जुषमाणोऽनुग्रेते जद्दात्येनां सृक्तभोगा मजोऽन्यः ॥ न तं विदाय य दमाः जुजानः यद् युश्वाकमन्तरं वस्त्व । नीचारेण प्रारुता जन्त्या चासुत्य उक्त्यग्रासश्चरन्ती"—॥ त्यादि श्रुतिभ्यः ॥

<sup>(</sup>१) ख, ग, एवानन्द पाठः।

निन्द्रो मायाभिः पुरुष्ट् र्यते रत्यादिश्रुतौ मायाभिरिति बद्धवचनमामर्थ्यासिङ्गाद्ज्ञानस्य नानालावगमात्कथमेकलमवधार्यते। नचाजामन्त्रेण तद्वगम्यते दति वाच्यम्। श्रुत्यन्तर्विरोधे तद्व-धारणायोगात्। नच परस्परिवरोधादुभयोरप्रामाष्णापितिति वाच्यम्। बद्धवचनमामर्थ्याद्ज्ञाननानाले निश्चितेऽजामन्त्रसाज्ञान-समष्टिपर्लोपपत्तेः। तस्रात्मक्षतिरेक्वेवत्यवधारणमनुपपन्नमिति॥

मैतम्, श्रौतार्थस्य बस्तवन्तायक्षतेरेकलावधारणोपपन्तेः। तथा हि, श्रुजामन्त्रे एकामिति श्रुत्या एकवचनसामर्थ्येन च लिङ्गेन प्रकृतेरे-कलं निश्चीयते। "दन्द्रो मायाभि"रित्यस्मिन्नन्त्रे बद्धवचनसामर्थ्याद्ज्ञाननानालमवगम्यते। तच श्रुतिलिङ्गयोः श्रुतेर्वलीयस्वाच्छ्रौतार्थप्रकृत्येकलमभ्युपगन्त्रयम्। श्रन्यथा न्यायविरोधापन्तेः। किञ्च, 
"दन्द्रो मायाभि"रित्यच केवललिङ्गाद्ज्ञाननानालमवगम्यते। श्रुजामन्त्रे श्रुतिलिङ्गाभ्यामज्ञानैकल्मिति तदेवावस्त्रमभ्युपगन्त्रयम्॥
कृत्याविद्यावश्ववदेशक्षेत्र

तहीन्द्रो मायाभिरिति मन्त्रस्थाप्रामाख्यपङ्ग इति वेद्य । श्र्यान्तरत्नेन प्रामाख्योपपत्तेः । तथाहि । "इन्द्रो मायाभि"-रियाद्य मायाप्रब्देन प्रज्ञाविष्रेषो (१) मिथ्याभिमानो वा विधीयते । तत्रस्द्रः परमात्मा तर्न्यतरे (१) वी हिर ख्यामीदिभिनीनारूपः सन् वेष्टते दत्यर्थान्तरत्नेन प्रामाख्यसुपपद्यते, नाज्ञाननानात्वप्रतिपादने तात्पर्यो मन्त्रस्थ । श्रजामन्त्रस्थ लज्ञानेकलप्रतिपादने तात्पर्यादर्था-न्तरायोगाद्याज्ञानमेकमेव । तस्मात्प्रक्षतिरेक्वेवस्यवधारणसुपपञ्चम् ॥

<sup>(</sup>१) स, सिथ्याभिनिवेशो वा दति श्वधिकः पाउः।

<sup>(</sup>२) स, अन्यसमेरिति पाठः।

यदा, यथा एक एव देवदत्तः कियानिमित्तवभेन पाठकः पाचक इति व्यपदिश्वते। तथा एकमेवाज्ञानं विश्वेपावर्णभित्तिनिमित्तमेदेन मायाऽविद्येति च व्यप-दिश्यते। तथाचः अविद्याप्रतिविम्बितं चैतन्यं जीवः ; अविद्योपहितं चैतन्यमीश्वरः ; श्राभास एव च ॥ १६॥

सा सन्तर्द्धिवरहिश्यां माथाविद्याभेदेन दिविधा। तदैपित्यानाचिन्यवैचित्र्यादनेकधा अनेकप्रकारा। अविद्या दित ग्रेषः। अयकावः। रह्धसन्त्रधाना माथा एकेव तदुपहित ईश्वरः। मिलनसन्त्रधाना अविद्या मान्तिन्यवैचित्र्यादनेकधा तदुपहितो जीवोऽपि
तथेव। असान् पचे नाना जीवः। उक्तार्थे अत्यन्तरसमितमाह
असादिति। असादेदात्। माथी माथोपाधिकः परमाता।
एतच्छुत्यादिप्रमाणेनावगम्यमानम्। विश्वमाकाग्रादित्रह्याण्डान्तम्
जगत्। स्वति उत्पादयित। तसिन् स्वष्टे अयोऽविद्योपाधिकः
माथया पूर्वोक्तया देहादिस्हं ममेत्यभिमानेन सन्तिह्वी बद्धः।
प्रक्वतिन्द्वागद्वानकारणम्। माथिनं माथोपाधिकम्। विद्यादिव्याभावति । अस्यभावः। माथोपाधिकः परमाता द्विप्रास्वान्यत्रभयत्र सन्ध्यते। अस्यभावः। माथोपाधिकः परमाता द्विप्रास्वान्याप्राधान्येन जगदुपादानकारणं स्वप्रधान्येन निमित्तसिति। दममेवार्थमये युत्यादिययिति ॥११५॥

श्रज्ञातस्वैकलेऽपि माथाऽविद्याभेदं ततो जीवेश्वरभेदञ्चोत्वा ददानीमज्ञानमेकमेव, माथाऽविद्याभेदो नास्ति, विम्नप्रतिविम्न-भावेन जीवेश्वरथोर्भेदः, जीवोऽप्येक एवेत्यभिप्रत्य प्रचान्तरमाइ यदेति । व्यपिद्यते इति । तथाच, मायाविधायन्दौ पर्याधवन्तौ न मायाविध्योभेंद् इत्यर्थः । कथं तर्षि जीवेश्वरयोभेंद् स्त्याधः । कथं तर्षि जीवेश्वरयोभेंद् स्त्याधः तथाचेति । श्रविद्यायां प्रतीयमानमविद्याप्रतिविम्बतम् । परमान्त्रानो नीरूपलेन सूर्यादिवत्यतिविम्बायोगात् । श्रविद्योपाधिकम-विद्योपहितम् । नच तच प्रमाणाभाव इत्याह श्राभाष एव चेत्या-दिना दितीये स्थितमंत्रो नानाव्यपदेशादन्यथा चापि दाषदाग्र-कितवादिलमवधीयते

एके। तत्र पूर्वधिकरणे जीवेश्वरयोक्षपकार्योपकारकभाव छक्तः, स किं खामिस्त्ययोरिव श्राहोखिदग्निविस्कु खिङ्गयोरिवेति संप्रयः तत्रानियम इत्येकः पूर्वपद्यः।

दितीयस्त भेदश्रुत्यनुरोधात् स्नामिश्ववदेव जीवपरयोद्द्रप् कार्योपकारकभावः। दित प्राप्ते ददमाद परस्थांग्र दवांग्र श्रामाय-ह्नपो जीवः। कुतो नानाव्यपदेगात्। "य श्रात्मानि तिष्ठिनिश्त्या-दिना। श्रन्यथा चापि परमात्माभित्रस्र जीवः ब्रह्मदाग्रा<sup>(१)</sup> ब्रह्म-दामा<sup>(१)</sup> ब्रह्मवेमे कितवा<sup>(१)</sup> उत "तत्त्वमस्यादि" श्रुतिभिरभेदप्रति-पादनात् जीवेश्वरयोरत्यन्तेक्ये, "श्रहरदः सन्ध्यासुपासीतः ग्रहस्यः सदुगीं भार्यासुपेथात् । ब्राह्मणो न दन्तव्यः मिश्रीभावः । गुर्वङ्गनां नोपगच्छेदि"त्यनुज्ञापरिद्वारयोरानर्थक्यप्रसङ्ग दित चेन । देद्वाभिमानादर्थ्वनोपपत्तेस्तयोः ॥

नन्वेवमि कर्मापान्यतिकरः सादिति चेन । जीवस परि-

<sup>(</sup>१) दामाः कैवनाः।

<sup>(</sup>१) दासा खत्याः।

<sup>(</sup>३) कितवा धूतलती घराः।

<sup>(</sup>४) क, ग, मास्ति पाठः।

च्छित्रवात्र कर्मेषलयितिकरः। जीवस्य परमात्माभित्रतया कयं परिच्छित्रविमित्याग्रङ्गाष्ट सूत्रकार श्राभास एव चेति। जलादि-प्रतिविम्बित-सूर्यादिवदाभास एव प्रतिविम्बद्धप एव जीवः। कस्तच प्रतिविम्बोपाधिरिति चेत्।

श्रव केचित्। श्रन्तः करणिविधिष्ठे कर्त्तृत्वादिसंसारस्थानुसूय-मानत्वात्; "कार्य्योपाधिरयं जीव" दति वचनाच । श्रन्तः करणं प्रतिविम्बोपाधिरिति वदन्ति ॥

श्रपरेतु,— श्रनः करणकाज्ञानकार्य्यतया खातन्त्र्यायोगेन जीव-परमात्मभेदकलायोगात्, नानः करणं जीवोपाधिः। किन्वज्ञानं खातन्त्र्यात्। तदपि नाना, तत्प्रतिविम्बो जीवः, मोऽपि नाना, तदुपाधेरज्ञानस्य नानालात्। तथाचः ब्रह्माष्यारोपितानामज्ञानानां परिच्छित्रतया तत्प्रतिविम्बितस्त्रपाणां जीवानामपि परिच्छित्र-लादितरेतरं व्याद्यत्त्रलाच न कर्माफलव्यतिकर दति सूत्रार्थं द्रति नानाजीववादिनामिमप्रायमाङः॥

श्रानेत्, — जीवेश्वर्विभाजकोपाधिरज्ञानमेव तस्य स्वातन्त्रात्। तद्येकमेव तस्प्रतिविम्बो जीवः, उपाधेरेकलात् सोऽयेक एव। श्रज्ञानेक्ये प्रमाणं दर्शितम्। श्राभास एव चेत्येकवचनसामर्थाञ्च।

नतु जीवेको बन्धमोचयवस्था कथमित्धमन्तः करणनानाले प्रमात् णां नानालं तत्त्वज्ञानेनेकस्मिन् प्रमातिर सुर्च्यमाने तद्रस्तिः प्रमाता बद्ध द्रति बन्धमोचयवस्था सम्भवति । स्थादेतत् कोऽयं मोचो नाम श्रविद्यानिष्टत्तिरिति चेन्न, तावत्कार्याविद्या निष्टत्तिभीचः मक्तस्त्रान्तिज्ञाननिष्टत्तेरसम्भवात् । मूलाविद्यासन्तेन पुनर्भानिज्ञानोदयसमावात्। यत्किञ्चिद्भानिज्ञाननिवृत्तेरपुर्-षार्थलात्।

नन्त्रानगतावर्णगिकिर्विद्या तनानितेन यस प्रमातस्तनज्ञानस्तपनं तस स्वसंसारहेत्भ्रताविद्यानिष्टित्तिर्मीचः यस तम्नोप्रमातस्त्रान्।
त्यमं तस बन्ध दति बन्धमोच्यवस्थोपपद्यत दति चेन्न। नानाजीववादप्रसङ्गात्। तथाहि। श्रविद्याया नानालेनः बन्धहेत्तत्याः
तदाश्रयजीवभेदस्थावस्यकतयाः नानाजीववादप्रसङ्गः। श्रन्थया बन्ध-

मोच्यवस्था न स्थात् प्रतिज्ञाविरोधस्य। जीव स्वैत्र १=

:6

श्रस्त तर्हि मूलाविद्यानिष्टित्तिभीच दति चेन । एव्सुकौ सर्व-सुक्तिप्रसङ्गात् । नच जीवैको सर्वसुक्तुपपादनमनुपप्त्रसिति वाच्यम् । १ स्ट स्वविद्यार्थात्रभवातः । हिरण्यगर्भग्रकवामदेवादीनां सुक्त्यभ्युपगमेवास्त्रदादीनां संसारान्त-पलक्षप्रसङ्गात् । तदनभ्युपगमे तत्प्रतिपादक्षश्रस्त्रस्याप्रामाण्यप्रसङ्गात् ।

किञ्च। यावद्धिकारमवस्थितिर्धिकारिश्वामित्यत्रोपासनेनेन्द्रादिपदं प्राप्तानामधिकारिषुरुषाणां निमित्तवर्यन जन्मान्तरसन्तेऽपि तत्त्वज्ञानप्रतिबन्धाभावेनाधिकारावसाने मोचोऽभ्युपेयते।
एकजीवपचे तत्सवें दत्तजलाञ्चलिः स्थात्। त्रपिच साज्ञालाततत्त्वो ग्रहः शिष्टाय तत्त्वसुपदिप्रतीत्यभ्युपगन्तव्यम्। तदिज्ञानार्थं
"स गुह्नेवाभिगच्छेसमित्पाणिः स्रोचियम् ब्रह्मनिष्टम्"।

"उपदेच्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिन स्तलदर्शिनः"।

द्यादिशुतिस्वितिभः। ततश्चैकजीवपचे जल्पन-ब्रह्म-माचात्का-रस्य गुरोर्भावेन गुरुणिय्ययवस्थाया श्रमभावादिनभेचिः प्रमञ्चेत। किञ्च। कर्मकाण्डज्ञानकाण्डयोरेकजीवपचेऽधिकारिभेदाभा- वेनाप्रामाखप्रमङ्गः । तस्राद्ज्ञानमेकं तदुपाधिको जीवोऽयेक एव द्रत्यनुपपन्नमिति ॥

श्रव ब्रूम:—"श्रजामेकां, मायान्तु प्रक्षतिं विद्यात्, नीहारेण प्रावताः, श्रज्ञानेनावृतं ज्ञानं, मम माया दुरत्यया, विभेदजनके-ऽज्ञाने" दत्यादिश्रुतिस्वतीतिहासपुराणेषु जाघवानुग्रहीतश्रुति-ज्ञानेश्रविद्याने निश्चिते तदुपाधिको जीवोऽयेक एवेति निश्चीयते।

नच वन्धमोच्यवस्थानुपपित्ति वाच्यम्। अज्ञस्य वन्धो ज्ञानिनौ मोच दति व्यवस्थासभावात्। दिरस्थार्गादीनां सुकि-प्रतिपादकप्रास्तस्थ प्रवित्तिकरलेन खार्थे तात्पर्याभावात्। नच अद्यानुभावानां तेषां तत्त्वज्ञानाभावेऽस्यस्यदादीनां तत्त्वज्ञानोपपत्ती का प्रत्याप्रति वाच्यम्। स्रक्षादिविचिन्नचित्तलेन तेषां ज्ञाना-भावेऽपि विवेकवैराग्यसम्पन्नानामस्भदादीनां तत्त्वज्ञानोत्पत्ती वाधकाभावात्। "खर्गकामो यजेते"त्यादिवाक्यप्रामास्थात् खर्गी-देशेन यागादिप्रवित्तवदृष्ट्यः श्रोत्य दत्यादिप्रामास्थात्, ज्ञानो-देशेन श्रवसादिषु प्रवृत्त्वपपत्तेः। नच क्रमसुक्षुपासनाप्रास्विदरोधः। व्यवद्यारिकप्रमावभेदविषयतया स्वप्नवदिवरोधोपपत्तेः॥

नचेतं सति पूर्वकचे दहरा<sup>(१)</sup>द्युपासनया ब्रह्मलोकं गतानां तत्त्रसाचात्कारेणाज्ञाननिष्टत्तेमीचस सम्पन्नलेनासादादीनां संसारा-नुपल्लक्षिप्रसङ्ग दति चेनीवम्। स्वप्नवत्तदुपपत्तेः। न हि स्वप्नावस्थायां

<sup>(</sup>१) द्रशिक्षान् खन्तराकाम इति श्रुतिः। स्रक्षे, खक्षे च।

तु स्यः सुपृस्ये वे शानामति। प्राध्वारिणमीत्रास्ता यावतमनानात्मासाहान। यावहार १ रमधिकारकर्मयावेता ववेवावरिण्यतः त्रंवस्थानंनत्परिष्टादित।। उद्योतिः स्वभावोविवस्वनेकोिषतत् त्यस्यकोति। भक्नों प्राप्त एन्वहधार्वित्यते स्वस्य प्रदेशिक्षेत्र प्राप्त प्रवस्थाने । प्राप्त प्राप्त प्रवस्थाने । प्राप्त प्रवस्थाने । प्राप्त प्राप्त प्रवस्थाने । प्राप्त प्रवस्थाने । प्राप्त प्राप क्रियतेइति योजना ।

श्रत एवोपमा सर्थादिवत्।

7

"यया ह्ययं च्योतिरात्मा विवस्वा- 🧪

()नपो भिना बहुधैकोऽनुगच्छन्। उपाधिना क्रियते भेदरूपो

देवः घ्रेनेषेव मजोऽयमात्मा"॥ खभान्तिक ल्यितप्रमातुर्भु तिद्र्यनेन बन्धद्र्यनेन वा खस्य सुनिर्वन्थो

वा भवति । नच<sup>(९)</sup> ग्रास्ताप्रामाण्यम् ॥

एतेनाधिकारिभेदाभावात् कर्मज्ञानकाख्यामाखं प्रयुक्तम्। नच गुरुणिय्ययवस्थानुपपत्तिः। परोचज्ञानिनोऽपि तनिष्ठस्थोपदे-ष्ट्रत्वोपपत्तेः। त्रयवा परमेश्वरो वा गुरुगरीरमाविष्य साधेक्रमतु-ग्रह्मातीति व्यवस्था न विरुध्यते। तस्मादेक एव जीवः॥

किञ्च। "श्राभास एव च, स एव तु कर्मानुस्रतिग्रब्दविधिभ्यः, यत्ता सौम्य तदा सम्पन्नो भवति प्रज्ञेनाताना संपरिव्यक्तः प्राज्ञे-नातानानारूदः" दत्यादिष्वेकवचनसामर्थाज्जीवैकामसुपगन्तवाम् ॥

नन्वेव"मिमाः सर्वाः प्रजाः सति सम्पद्यते न विदुः वीतरागभय-क्रीधा मन्त्रायासुपात्रिताः, यावद्धिकार्मवस्थितिर्धिकारिणाः"-मिलादिषु बद्धवचनमामर्थाच्जीवबद्धलं किन सादिति चेनैतदेवं लाघवात्तरैक्योपपत्तः। तसादेक एव जीव इति वदन्ति॥१६॥

श्रतएवेति । हतीये स्थितं न स्थानतोऽपि परस्थोभयलिङ्गम्। सर्वत्र हि। जीवः सुषुष्टादौ येन ब्रह्मणा सम्मको भवति । किं निर्विशेषं मिविशेषसुअयि सिङ्गं वाऽन्यतर सिङ्गं वा। श्रन्यतर सिङ्गं-

(१) क, जाप इति पाठः। (१) ख, ग, न वा शास्त्रस्याप्रामाण्यिति।

## एक एव हि भूताता भूते भूते व्यवस्थितः। एकथा बहुधा चैव दृश्यते जलचन्द्रवद्"॥ दृत्यादि श्रुतिद्धचयोः सन्वात्॥ १७॥

मित्यचापि सिवयेषि जिङ्गं वा निर्वियेषि जिङ्गं वेति संग्रयः। तच 'गतें । "सत्यकामः सत्यमञ्जलः श्रख्यू जमन 'वा इस्त्रिम'त्या द्युभय विधश्रुति समावात्, जभय जिङ्गं ब्रह्मेति प्राप्तेऽभिधीयते। नोभय जिङ्गम् – श्रह्मा। एकस्य वस्तुनो देख्यायोगात्। न "ह्योकमेव सवियेषं निर्वि– योषञ्च भवती"ति युक्षा वक्तुं श्रक्यम्॥

त्रस्त तस्त्रीपाधितः सविशेषं स्त्रभावतो निर्विशेषस्चेत्युभयसिङ्गं ब्रह्मोति चेन्नेतदेवम् । न स्त्रुपाधितोऽपि स्त्रभावतोऽपि निर्विशेषं सविशेषस्मवित विरोधासर्वेत्र । किन्तु पारमार्थिकं निर्विशेष-स्त्रूपं सविशेषस्त्रक्षेत्रं । तथाच श्रुतिस्त्रती भवतः ।

"त्रग्रब्द मस्पर्ध मरूप मर्थयं तथाऽरमं नित्यमगन्धवच यत् । त्रनाचननं मदतः परं प्रुवं निचाय्य तं मृत्युमुखात् प्रमुच्यते ॥

स यथा मैन्धवघनोऽनन्तरोऽवाद्यः क्रत्नो रमघन एव, एवं वा ऽरेऽयमात्मानन्तरोऽवाद्यः क्रत्नः प्रज्ञानघन एव ॥

श्रनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तनासदुच्यते"। इत्यादि। एतेन सविभेषमेव ब्रह्म न निर्विभेषं सत्यकामला-दिश्रुतेरिति प्रस्थकम् ॥ मत् ब्रह्मणो निर्विशेषले सगुणवाक्यानां सृष्ट्यादिवाक्यानां वा का गतिरिति चेन्न। तेषामन्यपरलेन तच तात्मर्थ्याभावात्। तथाहि। "सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ती"तिश्रास्त्रेण सर्ववेदप्रतिपाद्यलमवगम्यते। तत्रश्च कर्मावाक्यानि स्वप्रतिपाद्य-यागाद्यनुष्टानेन सन्तरुद्धिद्वारा ब्रह्मसाचात्कारोत्पादनेन तच पर्य्यवस्थिन। उपासनावाक्यानिः पुरस्तत्या। तत्त्तद्गुणविशिष्टोपासनविधानेन चित्तेकाय्यदारा ब्रह्मणि पर्य्यव-स्थिन। तन्तमस्थादि वाक्यानि साचाद्वह्मणि पर्य्यवस्थिना। तदुक्तम्,

"ग्रुद्धिदारा नार्यकाण्डखनाक्यम् चित्तेकाव्यदारतो ध्याननाक्यम् । माचादितत् तत्त्वमखादिनाक्यम् सत्यानन्दे स्वप्रकाणे प्रयातीति ॥"

सृष्टिप्रखयादिवाच्यानि तु श्रधारोपापवादन्यायेन सृष्ट्यादिदर्भः।
नस्य ब्रह्मज्ञानोपायतया ब्रह्मणि पर्यवस्थनित । तदुक्तमाचार्यवर्णेः।

"समोद्यविस्तु सिङ्गाद्यैः सृष्टिर्याचोदितान्यथा। उपायः मोऽवताराय नास्ति भेदः कथञ्चन"॥

द्ति। ततस्य सगुणोपासनस्रक्षादिप्रतिपादकवाकानां बद्धजानोपायतोपदर्भनसुखेन निर्विभेषे बद्धाणि पर्य्यवसानात्। निर्विभेषम् बद्धा यतः, श्रतो बद्धाविद्याप्रतिविम्बतं सञ्जीवोऽविद्योपहितं
सदीश्वर दति विम्वप्रतिविम्बभावेन जीवेश्वरभाव दति। श्रव वेदान्तेषु
जलस्र्य्यादिदृष्टान्तोपादानमिति सूचकार श्राह श्रत एवेति।
यतो ब्रह्म निर्विभेषं श्रत एवेति वेदान्तेषु जलस्र्याद्युपमोपादीयते।
तानेव वेदान्तानुदाहरति यथेत्यादिना।

नतु सूर्यादीनां रूपवल्तन जलादी प्रतिविख्यस्भवेऽपि ब्रह्मणो रूपादिरहितलेन कथमविद्यायां प्रतिविख्योदयः। नच जले श्राकाग्रादिप्रतिविख्वत् श्रविद्यायां ब्रह्मप्रतिविख्यस्भव दति वाच्यम्।
श्राकाश्रस्थापि रूपादिग्रुन्यतया जलादौ प्रतिविख्यस्भवात्। नच खल्यजलभाजने साम्भनचनाकाश्रातुभवविरोध दति वाच्यम्।
तचापि रूपादिमलचन्नादिप्रतिविख्य एवातुस्वयते। श्राकाश्रप्रतिविख्वातुभवस्तु भ्रम एव। तस्मादिख्यतिविख्यभावेन ब्रह्मणो जीवेश्रद्भागोऽत्यपच दति चेन्न। रूपवत्त एव प्रतिविख्य दति
नियमाभावात्। रूपादिरहितस्य लोहितरूपादेः स्कटिकादौ
प्रतिविख्यर्भनात्। नच रूपादिहीनस्य द्रवस्य प्रतिविख्वासभव दति
वाच्यम्। तादृश्रयोमादेः प्रतिविख्वर्भनात् श्राकाश्रानुभवस्य सर्वानुभविद्यद्वात्। नच तस्य भ्रमलम् वाधकाभावात्। तस्माद्वद्वाणो
विख्वप्रतिविख्यभावेन जीवेश्वरविभागः॥

श्रयवा श्रविद्याविधिष्टं चैतन्यं जीवः श्रविद्योपहितं चैतन्य-मीश्वरः। यथाज्ञः—

"विम्बलं प्रतिविम्बलं यथा पूषणि किष्णतम्। जीवलमीयरलञ्च तथा ब्रह्मणि किष्णतम्"॥ दति। एतद्भिपेत्य सूचकारोऽप्याइ—

्र "वृद्धिद्वासभाक्षमन्तर्भावादुभयसामञ्ज्ञादेविमिति"।

"त्रजो होको जुषमाणोऽनुमेते जहात्येनां सुक्तभोगामजोऽन्यः" दत्यादि श्रुतिरादिग्रब्देन ग्रह्मते ॥१.७॥

श्रज्ञानमेकं तदिशिष्टचैतन्यं जीव दत्यच फलितमाइ श्रक्तिनित।

श्रसिन् पश्चे जीवस्तु एक एव तसिनन्तः कर्ण-विश्विष्टाः प्रमातारः कल्पिताः ।

केचिन्, नानाज्ञानं खीकत्य वनवद्ज्ञानसमुद्ययः समष्टिः तदुपहितं चैतन्यमीश्वरः। दृश्चवद्यत्येकमज्ञानं व्यष्टिः तदुपहितं चैतन्यं प्राज्ञ इति वदन्ति ॥ १८॥

नतुः जीवेको सुखदुःखवेचित्रानुपपत्तिरित्यामञ्च प्रमाहभेदेन तदैचित्रसुपपद्यत इत्याह तस्मिनिति। श्रविद्याप्रतिविम्बिते जीव इत्यर्थः। प्रमातार इति प्रमाश्रया इत्यर्थः

पचान्तरमा ह केचित्ति। श्रयमाश्रयः। श्रास्तेषु श्रकादीनां मोचप्रतिपादनादस्मदादीनां मंमरोपस्थास प्रतिपुर्षं न जानाः मीत्यत्रस्यमानानि भिन्नान्यज्ञानानि स्वीकर्त्त्यानि। श्रन्थ्या वस्थमोच्यवस्था न स्थात्। "दन्दो मायाभिः पुरुष्ठप देयते" द्यादि श्रुतौ मायाभिरिति वज्ञवचनमामर्थास् । "श्रजामेका" प्रतित्र श्रुतौ मायाभिरिति वज्ञवचनमामर्थास् । "श्रजामेका" मिति-श्रुतैः ममष्टिज्ञानिवष्यतयान्ययोपपत्तेः। श्रन्थ्या मायाभिरिति वज्ञवचनस्थानर्थस्यप्रमङ्गात्। श्रयांन्तरकस्थनायां प्रकृतद्दानाः प्रतित्र वज्ञवचनस्थानर्थस्यप्रमङ्गात्। श्रयांन्तरकस्थनायां प्रकृतद्दानाः प्रकृतप्रक्रियाप्रमङ्गात्। श्रानर्थस्यप्रतिहतानां विपरीतं वस्थानस्यिति न्यायात्, वास्यश्रेषान्तरोधास्य "एकामिति" श्रुतेरज्ञानसमस्योकविष-यायात्, वास्यश्रेषान्तरोधास्य "एकामिति" श्रुतेरज्ञानसमस्योकविष्यस्य यायात्, वास्यश्रेष्ठान्ति । एवस्य श्रुकादीनां मोचेऽप्यस्यदादीनां संस्रिरोपस्यभो न विस्थते॥

नव्यज्ञानभेदेन जीवभेदाभ्युपगमे प्रतिजीवं प्रपञ्चभेद देश्वर-भेदश्च स्थात् । नचेष्टापत्तिः । योऽयं घटस्त्वयानुभूतः स एव मयापीति प्रत्यभिज्ञाविरोधप्रसङ्गात् । श्रन्याज्ञानकन्यितप्रपञ्चस्था-न्यप्रत्यचाविषयत्वात् ।

नच आन्तिलम्। वाधकाभावात्। एकः परमेश्वरः सकलजगत्सृष्टिस्थितिलयकार्णमिति सर्वतन्त्रसिद्धान्तिवरोधप्रसङ्गाञ्च।
प्रयेतदोषपरिजिन्नीर्षया समद्याज्ञानोपहितचैतन्यमीश्वरः। तत्सृष्टः
प्रयञ्चः सर्वसाधारण दत्यभ्युपगम्येत। तर्ज्ञानिर्मोचः प्रसञ्चेत। तथाहि।
निर्गुणब्रह्मभावापित्तमेचिः। एकस्य तत्त्वज्ञानेन सर्वाज्ञानानामनिष्टत्तेरीश्वरजगतोरवाधेन निर्गुणब्रह्मप्राप्तेरसभवान्योचो न स्थात्।
किञ्च। श्रदितीयब्रह्मज्ञानान्योचोऽभ्युपगन्तव्यः। तज्ञादितीयब्रह्मज्ञानं नानाजीवपचे न सभवति। स्वयतिरिक्तजीवेश्वरजगतां
विद्यमानलात्। ततस्यानिर्मोचः प्रसञ्चेत।

किञ्च। प्रास्तप्रामाण्यात् कयञ्चिन्द्वानाचोचोपपादनेऽपि सगुणब्रह्मप्राप्तिनेचिः खान्न निर्गुणब्रह्मप्राप्तिः तच्चानिष्टम्, "श्रनन्तरो वाद्यः कत्दः प्रज्ञानघन एव यच वस्य सर्वासेवास् तत्केन कम्प-स्मेदि"त्यादिशास्त्रविरोधात्। तसान्नानाज्ञानं खीकत्य नानाजीव-वादोऽनुपपन दति॥

श्रवीचिते, श्रज्ञानभेदेन जीवभेदोऽवश्यमभुपगन्तवः सर्वश्रास्त-प्रामाण्यात्। नच जीवभेदेऽनेकप्रपचिश्वरकत्यनापित्तिरिति वाच्यम्। द्रष्टापत्तेः। नच प्रत्यभिज्ञाविरोध स्तस्या अमरूपलात्। तथाहि। एकस्मिन् श्रुक्तिकाश्रकले दशानां पुरुषाणां रजतअसे सति

ख्खाज्ञानकित्य रजतसान्योन्यभेदेऽपि श्रन्याज्ञानकित्यतस्य रजतस्थान्यप्रत्यभिज्ञाविषयत्वे<sup>(१)</sup>ऽपि तया यद्रजतमनुभूतं मयापीति यथा प्रत्यभिज्ञा भ्रमक्ष्पा जायते, एवं प्रक्रतेऽपि खखाज्ञानकिष्पतप्रपञ्चख खखाज्ञानोपहितचैतन्यमीश्वर एवेति नानेकेश्वरक ज्यनापत्तिः सर्वतन्त्रविरोधो वा।

श्रथवा, व्यद्यज्ञानोपहितं चैतन्यं जीवः समध्यज्ञानोपहितचैतन्य-मौश्वरः। तत्सृष्टः प्रपञ्चः सर्वसाधारणः। एवञ्च न प्रत्यभिज्ञाविरोधो न ग्रास्त्रविरोधः। नापि कल्पनागौरवम्। नचानिर्मोचप्रसङ्गः खखश्रायार्य्यप्रसादेन ब्रह्मसाचात्कारेण खाज्ञाननिव्च्या तत्कार्यः-खिङ्गगरीरादिनिवन्तेः सभावात् । निर्गुणब्रह्मभावापत्तेरविरोधात् ।

ननुः खब्यतिरिक्तानां जीवेश्वरज्ञातानां<sup>(२)</sup> विद्यमानलेनाइं सुक्ती-बद्धोऽन्यः प्रपञ्चोऽन्य देश्वर दति भेददृष्टेरानिवारणाद-दितीयब्रह्मभाचात्काराभावेन कर्ण निर्गुणब्रह्मभावापित्तमीच दति चेन्न 🖟 एव"मिदं सर्वै : यद्यमात्मा वाचारकार्षं विकारो नामधेय-मि"त्यादिगास्तैरज्ञानादिसमस्तजडजातसः ब्रह्मण्थम्तलावधारणेन मियालनिञ्चयादितीयब्रह्मसाचात्कारसभावेन ब्रह्मभावापित्तमीच उपपद्यते ।

नचाचानेन<sup>(२)</sup> खजाननिवृत्तावष्ययाज्ञानानिवृत्या ब्रह्मण देख-र्लानपायात् ज्ञानेन सगुणब्रह्मभावापत्तिरेव खादिति वाच्यम्।

<sup>(</sup>९) क, ग, प्रत्यचाविषयलेऽपि पाठः।

<sup>(</sup>२) ग, जगताम् पाठः।

<sup>(</sup>३) क, म, नच ज्ञानेन साज्ञान निरुप्ताविति पाठः।

## श्रन्ये तु कारणीक्षृताज्ञाने।पहितं चैतन्यमीश्वरः। श्रनःकरणोपहितं चैतन्यं श्रीवः। कार्य्योपाधिरयं

श्रन्यज्ञानादन्यप्राप्तरयोगात्। नृष्टि ग्रुक्तिज्ञानाद्रजतप्राप्तिः समावति। किन्तु ग्रुक्तिरेव प्राप्यते। एवं निर्मुणब्रह्मज्ञानान्त्रिर्गुणं ब्रह्मीव प्राप्यते न सगुणं तस्य मायामयलात्। ग्राया ग्रुकावन्यस्य रजत-भान्तिद्यायां श्रन्यो विभेषद्रभी भः तिज्ञानाच्छुतिमेव प्राप्नोति न रजतं परमार्थतस्तवाभावात्। श्रन्याज्ञानकस्थितस्य रजतस्थान्य-प्रत्यचिवषयलाभावाच । तथा ब्रह्माष्यज्ञानादीयरजगद्भान्तिद्गायां श्रुत्याचार्थप्रसादादन्यो विशेषदर्श्यसं ब्रह्मासीति श्रदितीयब्रह्म-साचात्कारानन्देकरसनिर्विशेषमदितीयं ब्रह्मीव प्राप्नोति न सगुण-मीश्वरं तस्य मायामयलेन परमार्थतसाद्यातिरेकेणाभावात्। निह भान्यद्वातं पारमार्थिकं वस्तु भवति। तस्नात्माधारणामाधारण-प्रपच्चाभ्युपगमेऽपि निर्गुणब्रह्मभावापत्तिरूपो मोच उपपद्यते। तसा "दिन्द्रो माथाभिः पुरुष्टपर्देयत" दत्यादिश्रुतिवग्रात् सर्वेषा-महं ब्रह्म न जानामीति खखाज्ञानानुभववग्राद्नेकान्यज्ञानानि ब्रह्माप्यारोपितानि तदुपार्धिजीवास्रेतरेतरविखचणाः। एवस्र सति "रूपं रूपं प्रतिरूपो वस्रवे"त्यादि श्रुति:। श्रयातो ब्रह्मजिज्ञाचेति भास्तक्षेत्येतत्ववं सामञ्जलेनोपपद्यते । तसान्नानाजीववाद इति॥ समिष्टिचाचोस्तादात्याभ्युपगमात्तदुपहितयोरीश्वरप्राज्ञयोरिप तादात्यं द्रष्ट्यम् ॥१ ८॥

्मतान्तरमाइ श्रन्थे लिति । विचेपादिशक्तिश्रधान्येनाज्ञानस

जीवः। "कारणोपाधिरीश्वर" इति वचनादित्याहः।

सर्वथा मायोपहितं चैतन्यमीश्वरः सु च जानणत्त्रुपहितस्वरूपेण जगत्कर्ता विश्वेपादिशक्तिमद्त्राने।पहितस्वरूपेण जगदुपादानमूर्णनाभिवत्। "यथोर्णनाभिः
स्वते यद्यते चे"त्यादि श्रुतेः "यः सर्वन्नः स विश्वकत्
स हि सर्वस्य कर्त्ते 'त्यादि श्रुतिभ्यश्व॥ १८॥

मायाग्रब्दवाच्यलाद्यथोत्तेषु पञ्चखिप पचेषु मायोपहितं चैतन्यं ज्ञात्कारणमीश्वर द्रत्यर्थः (१) । मर्वमसात द्रत्युपमंहरति मर्वथापीति। श्रज्ञानेकलनानालाभ्यां प्रकारान्तरेण वा जीवेकलनानालयोवि वादेऽपिमायोपहितं चैतन्यमीश्वर द्रत्यविवादमिति सूचयत्यपीति। नन्वीश्वरे विवादामावेऽपि जीवेकलनानालयोविवादसम्भवात् (१)

निन्ति प्रदेश कि हियमिति प्रदेश । सर्वसुपादेशं सर्व हिशं मायान् मयलात् व्यवहारस्य । ति सर्वस्य हिथलमेव न द्वपायदेयलमिति चेन । श्रधारोपापवादन्यायेन श्रह्मणो ज्ञातव्यतया व्यवहारेण विना श्रह्मज्ञानासम्भवात् तदुपादेयतया सर्वसुपादेयभवत्येव । श्रयं विग्नेषः । जीवैकले जीवनानाले वा यथा यस्य मनो रोचते स तथा तं पद्यं स्वीकृत्य प्रत्यगात्मानं विविच्य तस्य श्रह्मलं साचात् कुर्यात् न त तच विवदितव्यम् । दूषणभूषणयोः सर्वत्र तस्यालात् प्रत्य-गात्मप्रधानता येन प्रकारेण भवति तथा सन्पादनीयं स एव गात्मप्रधानता येन प्रकारेण भवति तथा सन्पादनीयं स एव

<sup>(</sup>१) क, म, इत्ययमर्थः पाटः। (१) क, ग, सङ्गावात् पाटः।

"यया<sup>(१)</sup> यथा भवेत् पुंसां युत्पत्तिः प्रत्यगातानि । सा सैव प्रक्रियेह स्थात् साध्वी सा च<sup>(१)</sup> स्थवस्थितिरिति॥"

व्युत्तिर्ज्ञानं तत्यद्वात्यार्थस्य मायोपहितसेश्वरस्य जनादिकारणलमुक्तं तदुपादानलेन कर्त्तृलेन च देधा भवति। तच केन
रूपेणोपादानलं केन रूपेण कर्त्तृल्वेत्याकाङ्गायां तदुभयं क्रमेण
दर्भयति सवेत्यादिना। ज्ञानेति। ज्ञानग्रक्तिमद्ज्ञानोपहितस्ररूपेणेत्यर्थः। श्रन्थथा ग्रद्धस्थामङ्गालेन कर्त्तृलायोगात्। कर्तृल्काम उपादानगोचरापरोचज्ञानचिकीर्षाकृतिमन्तं तच ग्रद्धे ब्रह्मणि न समावति। "श्रमङ्गो ह्ययं पुरुष" दत्यादिशुत्या ब्रह्मणोऽसङ्गलावगमेन
ज्ञानस्काकृतीनां तसिक्षसम्भवात्। यथोक्तेश्वरस्थैन तदिति भावः॥

एकस्वैव ब्रह्मण उपादानले कर्त्तृते च दृष्टान्तमास जर्णनाभीति।
ब्रह्मणोऽभिन्ननिमित्तोपादानले प्रमाणमास यथेति। श्रादिप्रव्देन
यथा पृथिव्यामोषधयः सभावन्ति। यथा सतः पुरुषात् नेप्रसोमानि
तथाचरासमावतीस विश्वं यथोर्णनाभिस्तन्तुनोपचरेत्। "यथाग्नेः
चुद्रा विस्कृतिङ्गा व्युचरन्येवमेवासादात्मनः सर्वे प्राणाः यथा सदीप्रात्पावकादिस्कृतिङ्गा" दत्यादिवाक्यानि ग्रह्मन्ते॥

यथोतेश्वरस्थासर्वञ्चले जगत्तर्त्तृलन्न समावतीति ततः सर्वञ्चलं वक्तव्यं, तत्र प्रमाणमात्र यः सर्वञ्च दति । यः सर्वञ्चः स सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः तसादितद्वञ्च नामरूपमञ्जञ्च जायते । "एष सर्वञ्च एष सर्वश्वरः एषोऽन्तर्यामी एष योनिः सर्वस्य प्रभवाष्य यो दि

<sup>(</sup>१) क, ग, यया यया पाढः।

<sup>(</sup>१) कं, म, चानवस्थिति पाठः।

स्तानां श्रदं सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वे प्रवर्त्तवे" दत्यादिश्रुति-स्रितिभ्यस्य यथोक्त देश्वरः सर्वज्ञः सर्वग्रिक्तः यथोक्तप्रकारेण जगत्कर्त्ता जगदुपादानञ्चिति योजना श्रयमेव मायोपहितः प्रमेश्वरो ब्रह्म-विष्णुमहेश्ररूपतास्मजते । तथाहि ।

मायानिष्ठं निर्तिश्रयसम्बं चिमूर्त्याकारेण परिणमते परमेश्वरेच्ह्या लोकानुग्रहाय। तत्र दण्डकमण्डुंमुन्यूर्त्युपहितः सन् परमेश्वरो जगत्सष्टा ब्रह्मा भवति। श्रङ्कचक्रगदाम् जपाणिमूर्त्युपहितः
सन् परमेश्वरो जगद्गोत्रा विष्णुभवति। चिनेत्रश्र्लपाणिमूर्त्युपहितः
सन् परमेश्वरो जगत्मंहर्त्ता महेश्वरो भवति। "स ब्रह्म स श्विवः
सन्द्रः सोऽचरः परमः खराड् स एव विष्णुरि"त्यादि श्रुतेः।

एकेव मूर्त्तिर्विभिदे चिधासौ सामान्यमेषां प्रथमावरलं। इरेईरसाख इरिः कदाचि-द्वाता तयोसावपि धातुराद्यौ ॥ अस्यपदेनात्वयः।

इत्यभियुक्तोक्तेस्र । त्रच खखभक्तानुसारेणोपास्याः सर्व इति ।

श्रपरे तु स्रष्टा हिर्ण्यगभी जीवः परमेश्वराविष्टः समष्टि । सिन्द्रियारीराभिमानी सत्यक्षोकवासी भिवविष्णु-मूर्त्ती तु स्रह्र-सन्तपरिणामकृपे।

स्द्रो नारायणश्चेनेत्रोकं सत्तं दिधा कतम्। "होके परति कौन्तेय ? व्यक्तिश्वं सर्वकर्षास्य"॥

इति महाभारतवचनात् ॥ तत्रापि विष्णुभिक्तर्मे जं प्रत्यन्तर्-क्रमाधनं भिवादिभिक्तिरीषद्मवधानेन विष्णोः सन्तप्रवर्त्तकलात्। "त्रारोग्यं भास्तरादिकेक्ट्रियमिक्टें हुताग्रनात्। ज्ञानं महेत्ररादिक्टेन्गोचिमक्केन्ननार्दनाद्"॥

## द्रति पुराणवचनाच ।

"माञ्च योऽयभिचारेण भक्तियोगेन चेवते । 
च गुणान् समतौर्येतान् ब्रह्मसूयाय कल्पते" ॥

दति भगवद्वचनाचेति वदन्ति ।

ग्रैवास्तु मायोपहितः पर् एव चन्द्रकलावतंस-नीलकण्डचिन-यनोमासमेत निर्तिग्रय-सत्त्व-मृत्त्युपहितः सन् पर्मिगवो भवति। स एव सुसुचुभिरुपास्यः।

> उमायद्वायं परमेश्वरं प्रभुं चिकोचनं नी सकपढं प्रशान्तम् । ध्वाता सुनिर्गच्छति स्रतयोनिं समस्त्रसाचिणं तमसः परस्तादिति श्रुतेः॥

तस्वेव ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा विश्वतयः। "स ब्रह्मा स भिव" द्रत्यादि श्रुतेः।

"यसाज्ञया जगत्सष्टा विरिध्धः पालको हरिः। मंहत्तां कालरहास्यो नमस्तसे पिनाकिने"॥ पिनकार्य्य धनु धी पिराधि वाये स्वर्धः॥ दित वचनाचिति वर्षयन्ति॥

वैष्ण वास्तु मायोपाधिकः परमाता ग्रह्णचक्रगदाम्बुजपाषि-ससीसमेत-निर्तिग्रयसत्तमृत्युंपहितः सन् परमवास्रदेवो भवति, स एव सुसुचिभिरुपास्य सास्य चिमूर्त्तयो विभ्रतयः। यवस्पूर्वीतादीश्वरादाकाण उत्पद्यते, "श्वाकाणा-द्वायुर्वीयोरिप्तः श्रमेरापः श्रद्धाः पृष्टिकी च तसादा एतसादात्मनः श्वाकाणः सम्भूतः" द्वादिश्रुतेः। माया-याः सत्त्वरजत्तमोगुणात्मकत्वात्, तत्कार्थ्वाण्याकाणा-दीन्यपि सत्त्वरजस्तमोगुणात्मकानि श्रपञ्चीक्वतानि स्रक्षम्यानीति च वर्णयन्ति ॥ २०॥

> "वेदाइमेतं पुरुषं महान्त-मादित्यवर्षं तमसः परस्तात् । तमेव विदानस्तत दृष्ट भवति नान्यः पन्या विद्यतेऽयनाय ॥

"स ब्रह्मा स प्रिवः सेन्द्रः सोऽचरः परमः खराडि"त्यादिः हिः श्रुतेः । "मोचिमच्चेज्जनार्दना"दिति वचनाचेति मन्यन्ते ॥

हैर्ण्यगर्भास्, श्रुतिस्वितिवादानां बह्नां सत्ताद्भिर्ण्यगर्भें सुसुचुभिर्णासं प्राद्धः । ग्रैवादिपचे मूर्त्तिचयातिरिक्त मूर्त्तिकस्प-नायां प्रमाणि चन्यम् । उदाह्वतश्रुतीनामर्थान्तरत्नोपपत्तेः ॥१८६॥

ब्रह्मणोमायोपिहतस्य सृष्टिस्थितिस्यकार्णतं तटस्थस्य स्थाप्ति । तदेव प्रपञ्चयन् वियत्पाणपादोक्तन्यायेन सृष्टिक्रममाद्य स्वभिति। पूर्वाक्ताब्दिति। विचेपादिशक्तिप्रधानमायोपिहतादीश्वरादित्यर्थः।

श्रवायङ्गमः, संस्व्यमान प्राणिकसंसद्देश परमेश्वर ददिमद्रानी सष्ट्यमितीचते । तत देचितः परमेश्वरादाकाम जल्पद्यते श्राका-माद्वायुक्ततोऽमि स्तत श्राप ततः प्रथिवीचेति । नचाचैतन्यस्य<sup>(१)</sup> किल्पितस्याकाग्रादिर्वाय्वायुपादानलं कथमिति वाच्यम् । तत्तदुपहितदैतन्यस्यैवोपादानलेन विविचतलात् । श्रन्यथा चेतनकारणतावादिनीश्रुतिविरोधप्रसङ्गात् ॥

त्रत्र वैग्रेषिका मन्यने । द्र्यगुणकर्षमामान्यविग्रेषममवायाः षट् पदार्थाः । गुणाद्योद्रचपरतन्ताः । भावकार्यं मवं ममवायिकारणमममवायिकारणं निमित्तकारणचिति कारण-चयजन्यम् । तत्र द्रव्यं ममवायिकारणं तानि च द्रव्याणि नवेव । पृथिव्याद्यञ्चलारः परमाणव त्राकाग्रादीनि चेत्येतानि नित्यद्रव्याणि । द्वणुकं परमाणुभ्यामुत्पद्यते, द्वणुकेभ्य स्त्यणुकम्, ततञ्चत्रणुकमेवं क्रमेण महापृथिवी महत्य त्रापो महत्तेजो महान् वायुक्तपद्यते, त्राह्मणुकादाबद्धाण्डान्तं मवें कार्यद्रव्य-मनित्यमवयवसमवेतञ्च । त्रपक्षष्टमहत्परिमाणतारतम्यस्य गगना-दिपरिमाणे वित्रान्तववदणुपरिमाणतारतम्यस्य यत्र वित्रान्तिः स्व एव परमाणुः ।

नचाणुपरिमाणतारतम्यस्य चमरेणौ विश्रान्तिरस्तिति वाच्यम्,
तस्य चाचुषद्रयत्नेन सावयवानुमानेन तद्वयवद्याणुकसिद्धौ तस्यापि
महद्वयवत्त्वेन, सावयवानुमानेन, तद्वयवपरमाणुसिद्धेस्तस्यापि
सावयवत्नेनानवस्थाप्रसङ्गः । नच तद्षिष्टं श्रनन्तावयवार्भ्यताविभेषेण मेर्सर्षपयोस्तुस्यपरिमाणप्रसङ्गोऽतोनिरवयवः परमाणुः । ततस्य तदुत्पत्तौ समवायिकारणासमवायिकारणानिह्नपणादनादिः परमाणुः विनाभकारणाभावान्तित्यः ।

<sup>(</sup>१) क, ग, न चाचेतनस्य पाठः।

एव मानापादीनासपि सर्वच नार्थ्यापज्ञस्या विश्वलेन निर्व वयवद्रव्यतयोत्पत्तिविनाप्रकारणाभावात्त्रच्यून्यतयाऽनादिलं नित्य-लक्ष ।

नचोत्पत्तिश्रुतेराकाश्रखानादिलं कथिमिति वाच्यम्, प्रमाणा-न्तरिवरोधे तस्य गौणलोपपत्तेः, तथाच, पारमधं सूचं गौण्यसम्भ-वादिति । एवं मनमोऽपीति ।

श्रवेदश्चिन्यम्, ग्रिक्षादृश्यादीनां बद्धनां पदार्थानां विध-मानलेन षट्पद्यां न समावन्ति । नच ग्रिक्षादृश्यसद्भावे माना-भाव इति वाच्यम्, करत्तज्ञानज्ञसंयोगे सति मण्यादिसमवधाने दाज्ञानुत्पच्या 'तद्पनये दाहोत्पच्या' वक्को दाज्ञानुकूजग्रिक्तविना-, ग्रोत्पच्योरावय्यकलेन ग्रिक्षिद्धेः।

नच प्रतिवन्धकाभावेन दास्रोत्पख्रपपत्ती कर्ण प्रक्तिसिद्धिरिति वाच्यम्, प्रतिवन्धकाभावस्य दास्कारणते मानाभावात्, वदन्वय-व्यतिरेक्योः कार्यानुत्पादस्याग्रिमसमयस्वन्धसम्पादकलेनान्यथा-प्रतिवंचितः। सिद्धलासः। "कयमसतः सज्जायेते"ति श्रुत्या "नासतोऽकृष्ट-कादि"ति न्यायेन चाभावकारणलस्य निराष्ठतलासः। तस्रात्कारणे कार्यानुकूसप्रक्रिरभ्यपगन्तयाः।

एवं चन्द्रवसुख-मित्याचनुभवात् सादृष्यसिद्धिस्तसात्पदार्थाना-मानन्यात् द्रव्यादयः षट्पदार्था दत्यसङ्गतम् ।

किञ्च, द्र्याणि नवैवेश्यसङ्गतम्, श्रम्भकारस्य द्र्यमद्रयस्य सन्वात् । नचान्धकारस्याकोकाभावतया कयं द्रयतमिति वाच्यम् । प्रतियोगिनिरपेत्व्यतया प्रतीयमानस्याभावतकस्यनायां मानाभा-

वात्। नीचन्तमञ्चलतीत्यादिप्रत्यचप्रतीत्या रूपादिमन्तेन तस्य द्रयलोपपत्तेश्व। तस्मात् द्रयाणि नवैवेत्यनुपपनम् ॥

किञ्च, त्रातानः श्रुतिस्रितिविद्दत्तभवे निर्भुणलयचिदानन्दस्वरू-पलावगमेन, गुणात्रयलेन समवायिकारणलेन वा द्रव्यलकत्यनायां मानाभावात् ।

नचात्मनोऽद्र्याते गुणादिवत्परत<sup>(१)</sup>न्त्रलापित्तिरिति वाच्यम् । तस्य सर्वकस्पनाधिष्ठानतया सर्वप्रेरकालेन च स्वातन्त्र्योपपत्तेः । सुतः पारतन्त्र्यमतोऽपि द्रचाणि नवैवेत्यनुपपन्नम् । "त्रतोऽन्यदार्त्तमि"न् त्यादिश्रुत्या ब्रह्मभिन्नस्य सर्वस्थानित्यलात् कथमाकाप्रादीनां नित्यलम् । नच <sup>(१)</sup>तस्थोपचिरतार्थलं प्रमाणान्तराविरोधात् । तथादि ।

न तावदाकाशादीनामार्त्तले प्रत्यचिवरोधस्तेषामतीन्द्रियलात् । नायाकाशं नित्यं निर्वयवद्र्यलात् । श्रात्मवदित्यनुमानविरोधः इति वाच्यम् । श्रमिद्धलात् ।

नच विभुलेनित्वयवलिसिद्धिति वाच्यम् । तस्यानिर्वचनात् । न तावत्यकसमूर्त्तद्रयसंयोगिलं विभुलं संयोगस्यायायद्यत्तितया सावयवनिर्वयवयोस्तद्सकावात् । नापि पर्ममस्त्परिमाणवन्तं विभुलं पर्ममस्त्परिमाणस्यानिरूपणात् ।

नचेयत्ता नविक्षित्रपरिमाण्यमरममहत्तम्, तथाले मानाभाना वात्। नच मर्वत्र कार्योपलिक्षिरेवमानिमिति वाच्यम्। तर्हि यत्र कदापि कार्य्यं नोपलभ्येत्, तत्र तदिमद्या विभुवासिद्धेः । नाषुन

<sup>(</sup>१) क, ग, पारतज्ञापित रिति पाटः। (२) ग, तस्या जपचरितेति पाटः।

पमानविरोधः नित्यलाभावेऽपि तत्सभावात् । नाषागमविरोधः वादिवाक्यस्याप्रमाणलात्, श्रुतिस्त्वनित्यलमेव बोधयति ।

नच विनामकारणानिरूपणात्कथं तदुपपद्यत इति वाच्यम् । खपादानकारणनामादेव तन्नामोपपत्तेः॥

किं तदुपादानमिति चेत्परिणास्युपादानमञ्चानम्, विवर्त्ती-पादानम्बद्धा । तत्र ब्रह्मणो नित्यवेऽपि "ज्ञानेनाज्ञाननिष्टत्या तिन्यदित्तिरूपपद्यत" दत्यार्त्तंश्रुतेर्मानान्तराविरोधादुपचरितार्थला-भावेनाकाग्रादीनामनित्यलम् ।

एतेनाकाणादीनां समवायिकारणासमवायिकारणानिक्पणादनादिलमित्यपास्तम् । समवायासिद्धासमवायिकारणासमवायिकारणपरिभाषाया त्रप्रामाणिकलात् । कुतस्ति कार्योत्पत्तिरिति
वेदुपादानकारणिनिमत्तकारणाभ्यां ते च निक्षपिय्येते । समवायासभवो वच्यते । एतेन परमाणूनामयुत्पत्तिविनाणकारणानिक्ष्पणादनादिलमित्यापास्तम्, सून्त्रभ्रतातिरिक्तपरमाणुसद्भावे
मानाभावात् । नवानुमानात्तिसिद्धिरिवाच्यम्, ति तत एव परमाणूनां सावयवलप्रसङ्गात् । नचानवस्थाभि श्रीयात्तदिसिद्धिरिति वाच्यम् ।
परमकारणे विश्रान्तिसभावेनानवस्थापरिचारात् । नच मेस्सर्वपयोसुन्धपरिमाणलप्रसङ्गोऽनन्तावयवारभ्यलाविभेषादिति वाच्यम् । श्रप्रयोजकलात् । किञ्च,

ह्यादिमलात् परिकालाच परमाणूनां धावयवलमित्यल- , मभ्यूपगन्तयं घटादीनां रूपादिमतां तथा दर्भनात् । किञ्च,

<sup>(</sup>१) क, क, भिर्येति पाठः।

षंयुक्ताभ्यां परमाणुभ्यां ह्यणुकोत्पत्तिर्वाच्या । सानुपपन्ना तत्तं-य्योगाऽयोगात् परमाणूनां निर्वयवलाभ्युपगमात्तंय्योगो न भवति तिस्याय्याप्यवृत्तिलात् । निह निःप्रदेशे संयोगतद्भावौ सम्भवतः । श्रमवद्भागान्दिशामनवच्छेदकलात्तत्सम्बन्धानिरूपणाच । तसात्पर-माणुभ्यां ह्यणुकसुत्पद्यते दत्यसङ्गतम् ।

श्विच येनाश्रुतं श्रुतस्थवत्यसतं सतसविज्ञातं विज्ञातिसत्थेकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं प्रतिज्ञातम् । तच ब्रह्मभिन्नस्थानादिलेनित्यले बाधितं स्थात् । नच तदिष्टं स्ट्रादिदृष्टान्तेन कार्यस्य
कारणादस्थितिरेकेण तदुपपादनसनर्थकं स्थानस्थात् ब्रह्मभिन्नं सर्वसुत्पस्यते विज्ञीयते चेति स्थिष्टतरम् ।

त्रस्य तर्षि प्रधानाक्षदादिक्रमेण प्रपञ्चोत्पत्तिरिति चेन्न, प्रधानस्थाप्रमाणिकलेन जगदुपादानलायोगात्।

नतुः स्रितिषद्भलात् कथमप्रमाणिकलिमित चेन्न, श्रुतिविरोधे स्रितेरप्रामाणिकलात्। तसान्तायोपहिताद्ब्रह्मण श्राकाप्रादिक्रमेण प्रपञ्चोत्पिति सर्वेरस्युपगन्तयम्। श्रन्थया श्रुतेरप्रामाण्यप्रम-श्रुत्। नच तदिष्टम्, श्र्य्ययनविधिपरिग्रहीतस्याचरमाचस्यानर्थ-क्यायोगात्। तसात् ब्रह्मण एवाकाप्रादिक्रमेण जगदुत्पद्यते दत्य-नवद्यम्। श्राकाप्रादिभ्यः स्ट्यप्रशारीरोत्पत्तिं वक्तुं "कारणग्रणा हि कार्यग्रणानारमन्त" दति न्यायेन स्रतकारणस्याज्ञानस्य मन्तरजस्तमोन् ग्रणात्मकलेन तत्कार्याणामाकाप्रादीनामपि सन्तरजस्तमोग्रणात्मकलें अवदारायोग्यलात् स्ट्यस्तत्वंपञ्चीकरणाभावादपञ्चीक्रतलहेत्याद्य मायाया दति। वर्णयनि वेदान्तविद दति प्रेषः ॥१९०॥

एतेभ्यः स्टब्ससूतेभ्यः स्यूलसूतानि स्टब्स्य्यिराणि च सप्तद्यालिङ्गात्मकानि जायन्ते। सप्तद्यालिङ्गानि तु ज्ञानिन्द्रियाणि पञ्च, कर्मोन्द्रियाणि पञ्च, मनो बुिंडः पञ्च प्राणाश्चेति॥ २१॥

एतेश्वः स्वाधतेश्वः स्वाधिताणां खूलस्तानाञ्चोत्पत्तिमारः
एतेश्व दति। लिङ्गानि गणयति। सप्तद्येति। श्रोचलक्च्च्
रमनप्राणाखानि ज्ञानेन्द्रियाणि। वाक्पाणिपादपायूपखाखानि
कर्मेन्द्रियाणि। तच प्रब्दोपलिश्चिमाधनमिन्द्रियं श्रोचम्। स्पर्धोपलिश्चाधनमिन्द्रियं लक्, क्ष्पोपलिश्चिमाधनमिन्द्रियं चतुः।
रमाखादोपलिश्चिमाधनमिन्द्रियं रमनम्। गन्धोपलिश्चिमाधनमिन्द्रियं
प्राणम्। वचनित्रयासाधनमिन्द्रियं वाक्, श्रादानित्रयासाधनमिन्द्रियं
पाणी, गमनित्रयासाधनमिन्द्रियं पादी, विसर्गतियासाधनमिन्द्रियं
पाणी, गमनित्रयासाधनमिन्द्रियं पादी, विसर्गतियासाधनमिन्द्रियं
पाणी, स्वित्रयासाधनमिन्द्रियं पादी, विसर्गतियासाधनमिन्द्रियं
पाणी, स्वित्रयासाधनमिन्द्रियं पादी, विसर्गतियासाधनमिन्द्रियं
पाणी, स्वतियासाधनमिन्द्रियं पादी, विसर्गतियासाधनमिन्द्रियं
पाणी, स्वतियासाधनमिन्द्रियस्यस्यस्य पादी, विसर्गतियासाधनिन्द्रियं
पाणी, स्वतियासाधनिनित्र्यस्यसमिन्द्रियम्। श्रालोकादावप्रमाञ् ।
तियात्रिवारणायातीन्द्रियमित्रुक्तम्। श्रतीन्द्रियतं नाम संयोगादिप्रत्यासन्तिश्चिमाचात्कारिविषयतम्।

नच वसुमाच्यासो किक माचात्कार्विषयलाद्मभव इति वाच्यम् । श्रसी किकमाचात्कार्यानङ्गीकारात्, मामान्यज्ञानयो-गजधमीणां प्रत्यामत्तिले मानाभावेनातिप्रमङ्गेन च तच्चन्यमाचा-त्कार्विषयस्यामभवात् ।

नच तर्हि माचात्काराविषयतमती न्द्रियलमसु निं जन्यानीन

तयाच आकाशादिसाचिकांश्रेभ्यो व्यस्तेभ्यो ज्ञाने-न्द्रियाणि उत्पद्यन्ते।

"त्राकाशसात्त्वकांशात् त्रोचमुत्पद्यते, वायोः सात्त्विकांशात् त्वगिन्द्रियम् । तेजसः सात्त्विकांशाचक्षुः, त्रपां सात्त्विकांशाद्रसनं पृथिवी सात्त्विकांशात् द्राणं त्रेत्रोचमाकाशः ॥ द्रत्यादि श्रुतेः । त्राकाशादीनां सात्त्विकांश्रेशो मिलितेश्यो ज्तःकरणमृत्यद्यते । २२॥

चेति (१) वाच्यम् । सर्वस्य वस्तुनोज्ञाततयाऽज्ञाततया वा साचिभास्य-लेन साचिषो नित्यापरोचलेनासम्भववारणार्थलात् । धर्मादावित व्याप्तिवारणायाद्यविग्रेषणम् । श्रनुमित्यादिकरणेऽतिव्याप्तिवारणाय साचादित्युक्तम् । स्वाकारहत्त्युपहिताबाधितयोग्यवक्तमानविषय-चैतन्याभिन्नलं प्रमितेः साचात्तम् । एतचाग्रे व्यत्पादिव्यते । मनसि चित्तस्य बुद्धावंदद्धारस्यान्तर्भावं मला बुद्धिमनसोग्रेहणम् । प्राणापान-व्यानोदानसमानाः पञ्च प्राणास्तेषां चचणमनुपद्मेव वच्छति ॥११॥

मप्तदमिलक्षानामुत्यित्तक्रममाह तथानि । व्यक्तेभ्यः प्राति-खितेभ्यो ज्ञानकरणानी न्द्रियाणि ज्ञानेन्द्रियाणि, ज्ञानस्य मलपरि-णामलात्तकरणानामिन्द्रियाणां मालिकां प्रकार्येलसुपपद्यते । तच कस्मात्किमुत्पन्नित्याकाङ्कायामाह श्राकायेति । श्रोचस्य प्रब्द-गाहकलेन शब्दगुणकलादाका प्रमालिकां प्रादुत्पत्तिः । यदिन्द्रियं

<sup>(</sup>१) क, ग, प्रस्ति-चकारो नास्ति।

क्षादिषु पञ्चम मधे यं गुणङ्ग्रहाति तदिन्द्रियं तहुणकमिति व्याप्तेः । श्रन्थथा ग्रब्दगाहकलमेव न स्थात् । एवं लगादीनामिषे वाव्यादिमान्तिकांग्रकार्थलं द्रष्टवम् । तत्र श्रुतिं प्रमाणयित श्रोच-मिति । श्रादिग्रब्देन

"वायो लक् त्रग्नो चनुरपु जिज्ञा पृथियां प्राणिभिति रहस्रते"। त्रम्यार्थः त्राकाग्रे यः सान्तिकांग्रससाच्छोचसुत्पद्यत दति पर्य्यायान्तरेव्यपि योजनीयम्, त्रन्तः करणस्य त्रोचादिदारा ग्रब्दादि-सर्वविषयग्राह्-कलासर्वास्मकलं वक्तव्यमित्याकाङ्गायामाकाग्रादि-सान्तिकांग्रससुदायादुत्पत्तिमाह त्राकाग्रादीनामिति ॥

श्रव साङ्घा मन्यन्ते

"चिविधमन्तःकरणं बुद्धिरहङ्कारोमनस्रेति"

तत्र प्रकृते बुद्धिरूत्यद्यते महत्तत्वापरपर्य्याया। ततोऽहद्कारः।
सच चिविधः सत्तरअसमोग्रणभेदात्। तत्र सात्त्विकांहकारादेकादप्रोन्द्रियाणुत्पद्यन्ते, तामसाहद्वारात्पञ्चतन्त्राचाणि रूअसाहद्कारोऽनयोः प्रवर्त्तकलेन सहकारी पञ्चतन्त्राचेभ्यः पञ्चमहास्रतानि। तदुक्तम्।

"मूलप्रक्षतिर्विकतिमेचदाद्याः प्रकृतिविकतयः।

मत्रवोडग्रकसु विकारो न प्रकृतिन विकृतिः पुरुष" इति।
प्रस्थार्थः सत्तरजस्त्रमोगुणानां साम्यावस्था प्रकृतिः सा जगतोमूखकारणं न कस्थापि विकृतिभविति महदहङ्कारपञ्चतनाचाणि
सन्नप्रकृतयो विकृतयञ्च भवन्ति। मूखप्रकृत्यपेचया महत्तन्तं विकृतिः
कार्य्यमिति यावत्। श्रहङ्कारापेचया प्रकृतिस्पादानकारणमिति
यावत्। एवमहङ्कारोऽपि महत्तन्तापेचया विकृतिः, इन्द्रियपञ्च-

तनाचापेचया प्रकृतिः। एवं पञ्चतनाचाष्णहङ्कारापेचया विकृतयः। स्थूलसृतापेचया प्रकृतयञ्च भवन्ति। एकाद्येन्द्रियाणि पञ्चमहा-सृतानि घोड्यविकारा एव श्रमङ्गलात्पुरुषो नोभयमिति, तचि-नयम्। सूचकृता "देचतेर्नाग्रब्द"मित्यादिना ऽप्रब्दतया ऽप्रमाणिक-लेन प्रधानवादस्य दूषितलात्।

> "त्रवसयं हि मौग्य? अनः त्रापो-सयः प्राणक्षेजोमयी वागिति"

श्रुत्यान्तः करणप्राणेन्द्रियाणां भौतिकलावगमाच ।

नन् ब्रह्मणो ऽसङ्गलेन श्रुत्या वा तस्य जगदुपादानलं कर्षं प्रतिपाद्यते विरोधादिति चेत्सत्यम् । ग्रद्धस्थासभावेऽपि मायोप-स्तित्य तत्सभावादेतस्य प्रागेव प्रतिपादितम् । एतेन "निरवयव-मणु नित्यं मन" दति नैयायिकमतं प्रत्युक्तम् । श्रदेतश्रुति-विरोधापत्तेः ।

"एतसाञ्चायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि चे" ति अतौ मनम् इत्यत्तिश्रवणाद्भावकार्य्यसानित्यलाच ।

किश्च। "यन्त्रूनें तत्परिच्छिनं यत्परिच्छिनं तत्पावयवं तद-नित्य"मितिनियमेन मनसो मूर्त्तेलाभ्युपगमेन सावयवलमनित्यलश्च खादेव। श्रापिच मनसोऽपुले तत्संयोगजन्यसुखस्य तावन्याचप्रसङ्गेन सर्वाङ्गव्यापि सुखं न स्थात्। तथाच, अत्र सावधावं १

"पादि में बेदना भिर्षि से सुखिमि"ति।

युगपत् सखदुःखानुभवो न स्थात् मनमोऽणुलेनोभयव संयोगा-भवात् एतेन मनमो विसुलं प्रत्युकम् ॥५१॥ तत्सङ्कल्पविकल्पनिश्वयाभिमानानुसन्धानरूपरित-भेदाचतुर्विधम्॥

"मनो वृडिरहङ्कारश्चित्तच्चेति चतुर्विधम्। सङ्गल्पाखं मनोरूपं वृडिर्निश्चयरूपिणौ॥ श्रीभमानात्मकस्तददहङ्कारः प्रकीर्त्तितः। श्चनुसन्धानरूपञ्च चित्तमित्यभिधीयते"॥

इति वार्त्तिकवन्द्रतात्। पूर्वित्ताकाश्रादिराजसां-श्रेश्यो व्यस्तेभ्यः कर्मोन्द्रियाण्युत्पद्यन्ते। त्राकाश्रराजसां-श्राद्वागिन्द्रियमुत्पद्यते, वायोराजसांश्राद्धस्तो, तेजसोरा-जसांश्रात्पादो, त्र्रपां राजसांश्रात्पायुः, पृथिवीराजसांश्रा-दुपस्थः, त्राकाश्रदिराजसांश्रेश्योमिलितेभ्यः प्राण उत्प-द्यते, सोऽपि वृत्तिभेदात्पन्चविधः।

तसात्मावयवमन्तः करणमृत्यद्यते दति भिद्धं तिह्नुजते तिह-ति । तत्र पञ्चीकरणवार्त्तिकमुदाहरति मन दति । कर्मेन्द्रि-याणामुत्यंत्तिमाह पूर्विकिति-वचनादिकियाकमेतत्करणानीन्द्रि-याणि कर्मेन्द्रियाणि श्रपामिति ।

केचितु । श्रपां राजमांशादुपस्यमुत्पद्यते, पृथिवीराजमांशात् पायुः "कस्मिनापः प्रतिष्ठिता दति रेतमी"ति श्रुतेरिति वदिति ॥

प्राणोत्पत्तिं दृत्तिभेदात्तद्भेदं तत्तवणञ्चाह श्राकाग्रेति । तप प्रमाणमाह वाक् पाणीति । श्रादिशब्देन

"एतसाध्नायते प्राणो सनः अर्वेन्द्रियाणि चे-"

पराग्मनवान्नासायवत्तीं प्राणः, श्रवांग्मनवान् पाव्यादिस्थानवर्त्त्यपानः, विष्वग्मनवान् सर्वश्ररीरवत्तीं व्यानः, जर्द्वगमनवान् कण्डवर्त्त्युदानः, श्रश्रितपीतान्न-पानादिसमीकरणकर्त्ताऽिखलिश्रिण्वत्तीं समानः;

"वाक् पाणिपादपायूपस्थाखानि कर्मोन्द्रियाणि तेषां क्रमेणे-"

त्यादि श्रुतेः॥ २३॥

त्यादिवाक्यं ग्रज्ञते । तथा पद्मपुराणे भिवगीतायामपि सूचा-भृतेभ्यः सप्तद्मसिङ्गानासुत्पत्तिकमोदर्भितः ।

"योमादिवास्तिकांग्रेभो जायन्ते धी श्रियाणि तः। योजः श्रोचं सुवोन्नाणं जजािक्जिक्हाय तेजवः॥ यचुर्वायोस्त्रगृत्यसा तेषां भौतिकता ततः। योमादीनां वमस्तानां वास्तिकांग्रेभ्य एव च॥ जायते बुद्धिमनवी बुद्धिः स्थासिस्रयातिका। वाक्पाणिपादपायूपस्थास कर्षीम्ह्रयाणि तु॥ योमादीनां रजोऽंग्रेभ्यो जायन्ते तान्यनुक्रमात्। वमस्तेभ्यो रजोऽंग्रेभ्यः पञ्चप्राणास्ततः परम्॥ जायन्ते वप्तद्यक्रमेवं सिङ्गं ग्ररीरक्रमिति।

का नागक्रमंक्रक खदेवदत्त धन खयाखाः पश्च श्रन्ये वायवः सन्ति। नाग खद्गीर्णकरः, क्रू कं छ क्मिलनकरः, क्षकत्तः जुल्करः, देवदत्तो जुनभण करः, धनश्चयः पोषणकर इति वदन्ति। वेदान्तिनस्त तेषां प्रथक्ष-स्पनागौरवाष्ठुत्यादिप्रमाणाभावाष प्राणादिव्यक्तभावं वदन्ति॥ ९३॥ श्रवमयप्राणमयमनोमयविज्ञानमयानन्दमयकोशाः पञ्चाचैवान्तर्भवन्ति । वख्यमाणं स्यूलश्ररीरमन्तमयः कोशः । उक्तम्,

> "स्रक्षणरीरं कोण चयात्मकं कर्मोन्द्रियेः सिंहतः प्राणः प्राणमयकोणः कर्मोन्द्रियेः सिंहतो मनो मनोमयकोणः ज्ञानेन्द्रियेः सिंहता बुद्धिर्व-ज्ञानमयकोणः ज्ञयमेव कर्त्तृत्वोपाधि, विज्ञानं यज्ञं तनुते"॥

द्रत्यादि श्रुतेः। श्रन्तः करणस्य सत्तवहत्तिर्दिविधा निश्चय-हत्तिः सुखाकारा हत्तिश्चेति। निश्चयहत्तिमदन्तः कर-णम्बुद्धिरित्युच्यते। सुखाकारहत्तिमदन्तः करणमोश्च-त्वोपाधिः।

तैन्तरीयश्रुशुक्तानाङ्गार्थकारण्ड्पाणां पञ्चकोणानां स्यूससूक्तकारणोपाधियन्तर्भावमाद श्रक्तस्येति । श्रवमयं कोणं युत्पादयति वस्त्यमाणिति। श्रक्तदादिस्यूस्त्रणरीरं कार्यास्त्रमयकोणः (१), विराट् स्यूस्त्रपरीरं कारणास्त्रमयकोणः (१), अभयमेकीकृत्य निर्दिणित स्यूस्त्रपरीरमिति। प्राणमयकोणं युत्पादियत् सुत्तस्स्रणरीरकोण्ययमन्तर्भतमित्याद अक्तमिति। समष्टियादिकोणानेकीकृत्य तानेव कोणानतुकामित कर्मिति। स्रयं विज्ञानमयः (१) कोणः,

<sup>(</sup>१) क, म, कार्याञ्चमयः कोस इति पाठः।

<sup>(</sup>२) स, म, कारणाञ्चमयः कीयः इति पाठः।

<sup>(</sup>२) क, ग, विज्ञामभयकोश इति पाटः।

"तस्य प्रियमेव शिरो, मोदो दक्षिणः पक्षः, प्रमोद उत्तरपक्ष, श्रानन्द आत्मा, ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा"॥ इत्यादि श्रुतेः। श्रयमेव कारणपर्यन्त श्रानन्दमयकीशः केचित्वज्ञानमानन्दमयकोशं वदन्ति॥ २४॥

द्दं सुक्षभारीरं सप्तदभालिङं दिविधं समिष्टियष्टि-भेदात्। श्रपञ्चीकतपञ्चमहामूतानि तत्कार्यसप्त-दभालिङं समिष्टिरित्युच्यते। एतदुपहितं चैतन्यं हिर-एयगर्भ दत्युच्यते। प्राणः सूचात्मेति च, ज्ञानिक्रयाभ-

तस्य कर्तृंलोपाधिले प्रमाणमाइ विज्ञानमिति। त्रानन्दमयकोगं युत्पाद्यितुं मलवृत्तिं विभन्नते त्रनःकरणस्थेति। ततः किमित्यत त्राइ निश्चयवृत्तिमदिति। तस्य विज्ञानमयकोग्रलात्। तदुपा-धिको जीवः कर्त्ता ज्ञाता प्रमातित चोच्यते<sup>(१)</sup>। सुखाकारवृत्ति-मदन्तःकरणस्य भोकृंलोपाधिले प्रमाणमाइ तस्येति। श्रयभोकृंलो-पाधिः कारणपर्यन्तः श्रज्ञानपर्यन्तः श्रानन्दमयकोग्रोपाधिकश्चि-दात्मा भोक्तेत्युच्यते दति भावः। पचान्तरमाइ केचित्तिति। श्रयं पचिश्चन्तनीयः ॥१४॥

पञ्चको प्रान्युत्पाच सूचापरीरं विभजते इस्मिति । समष्टिं युत्पादयित श्रपञ्चीकतेति । समष्टिसूचापरीरोपाधिकश्चिदाता सूचादिसञ्ज्ञो भवतीत्याच एतदिति । चिर्ण्यगर्भप्राणसूचप्रव्दानां तदाचकते क्रमेण प्रवृत्तिनिमित्तमाच ज्ञानिति । ज्ञानञ्च क्रिया च

<sup>(</sup>१) क, ग, इत्यर्थ इत्यधिकः।

तिमदुपहितत्वात्, व्यापित्वाच । त्रयवा पूर्वेतितापची-कृतभूतेभ्यः सर्वव्यापकं लिङ्गश्रीरं पृथगेवोत्पनं तदेव-समष्टिरित्युच्यते । समष्टित्वनाम गोत्वादिवत्सर्वच व्यष्टिषनुस्यूतत्वम् । तदुत्तम्,

"तेश्वः समभवत्मूचं लिङ्गं सर्वात्मकं महदि"ति। केचित्तु वनवत् लिङ्गश्रीरसमुदायः समष्टिरिति वदन्ति। प्रत्येकं लिङ्गश्रीरं व्यष्टिरित्युच्यते। व्यष्टित्व-नाम व्यक्तिवत् व्याष्टतत्वम्। एतदुपहितच्चेतन्यं तैजस द्रत्युच्यते। तेजोमयान्तःकर्णोपाधित्वात्॥ २५॥

ज्ञानिक्रये तथोः प्रक्ति र्ज्ञानिक्रयाप्रक्तिः "ददाने श्रूयमाणः प्रक्तिप्रव्यः प्रत्येकमिमस्वधिते" तथाच ज्ञानप्रक्तिः क्रियाप्रक्रिस्तिये ते
यस्य तत् ज्ञानिक्रयाप्रक्तिमत् स्रूच्णपरीरं तदुपाधिकलादित्यर्थः ।
पचान्तरमाद् श्रूयवेति । किं तत् समष्टिलं तचाद समष्टिलं क्यामेति । उक्तार्थं समाति-माद्द तदुक्तिमिति । तेभ्योऽपञ्चोक्रतपञ्चभृतेभ्यः
सर्वात्मकं सर्वव्यापकं परमात्मनो गमकलाचिङ्गामिद्मेव साङ्क्ष्मिद्दनलमित्युच्यते दत्यिभिप्रत्याद्द मद्दिति । पचान्तरमाद्द केचिन्ति ।
श्रूयमिपि चिन्त्यः व्यष्टिस्नुष्कृपं कुत्पाद्यति प्रत्येकमिति । व्यष्टिलं
निर्कित्वयित्वं नामिति । श्रम्तु ततः किं तचाद्द एतद्पित्तिमति । तच प्रदत्तिनिमत्तमाद्द तेजोमयेति । तेजोमयं तेजोविकारोयदन्तःकर्षं तदेवोपाधिर्यस्य स तथोक्तः तस्य भावस्तनं तसादित्यर्थः ॥२५॥

<sup>(</sup>१) क, पुस्तके-स्वय स्पाठी न।

सामान्यविशेषयोरिव जातिव्यक्त्योरिव च समष्टि-व्यथ्योस्तादात्याभ्युपगमात्तदुपहितयोस्तेजसह्नचात्मनी-रिप तादात्व्यं एतदेव ह्रष्ट्रमण्रीरम्, अविद्याकामकर्मा-सहितं पुर्य्यष्टकमित्युच्यते । ज्ञानेन्द्रियपच्चकं कम्मेन्द्रिय-पच्चकम्, अन्तःकरणचतुष्टयं प्राणादिपच्चकं भूतहृष्ट्रम-पच्चकम्, अविद्या कामः कर्माचैतान्यष्टी (१) । तच कार्या विद्या द्रष्ट्या ॥ २६ ॥

समक्षुपाधिक दिर प्यामेश्वानं यक्षुपाधिक तै अस्ञानश्च निष्पृयोन् अनं सखप्राप्तिदुः स्विन द्याप्रस्व स्वते असातानीर भे-दोपासनया दिर प्यामेप्राप्ति प्रकासका वात्त ज्ञानस्य न निष्पृयो जनत- सित्य भिप्रत्य तद तुसन्धानोपयो गिलेन सदृष्टानं समष्टि यक्ष्यो सा-दालयप्रतिपाद नेन तदुप दितयो रिप तादालयं प्रतिपाद यति सामान्य विश्वेषयो रिवेति । द्रया विश्वेषः प्रतिपाद यति सत्ता सामान्य द्रयं (१) गुणादि विश्वेषः घटला दिर्जातः पृथु नुभ्ने दराका रघटा दिर्यक्तिः । ततस्य यथा सामान्य विश्वेषयो सादात्यं सर्वे रशुपेयते, ज्ञातियक्षयो वा तथा समष्टिय ष्टिस् स्वापरी रयो साद्या स्वाप्त स्वाप्त स्वापत्र स्वापत्य स्वापत्र स्वापत्र स्वापत्र स्वापत्र स्वापत्

ननु जातिव्यस्योवे ग्रेषिकादिभिः समवायाभ्युपगमात्क्यं तहृष्टा-

<sup>(</sup>१) क, चयमपि चिन्त्य रत्यधिक पाठः।

<sup>(</sup>२) ग, यशा यमान्यं द्रव्यमिति पाठः।

न्तेन समष्टियक्योस्तादात्याभ्युपगम इति चेन्न, समनायासिद्धेः । तथासि, सचणप्रमाणाभां वस्तुसिद्धिरिति न्यायविदां समयः तद-भावात्तद्सिद्धिः ।

नन् निष्यसम्बन्धलं समवायसचर्णं प्रत्यचादीनि प्रमाणानीति चेत्यभ्युपगमात्कणं तदसिद्धिरिति चेन्न, न्नदैतश्रुतिविरोधेन तद-निरूपणात् । तथारि, श्रुतिसावत्

"सदेव सौम्येदमय त्रासीदेकमेवादितीयं" "सर्य ज्ञाममममं महोति", ब्रह्मणोऽनन्त्रतमदितीयलस् प्रतिज्ञाय तिसद्धये "तदेचत वक्षणां प्रजाययेति" "तन्तेजोऽस्वात" "यतो वा स्मानि भूतानि ज्ञायन्ते" "त्रानन्दो ब्रह्मित" व्यानात्॥ "त्रानन्दादेव खिल्मानि भूतानि जायन्त"— इत्यादिना ब्रह्मयतिरक्तस्य अगच्जातस्य तस्मा-द्रत्पत्तिं तिसंख्यस्प्रतिपाद्य "एतदाव्यमिदं सव तस्मत्यं स त्रात्मा तस्मासि स यञ्चायं पुरुषेयञ्चासावादित्ये स एक" दत्यादिना ब्रह्मणोऽदितीयलस्प्रतिपाद्यति। सा<sup>(१)</sup> समवायस्य नित्यते विरुष्येत। त्राती नित्यसम्मन्थतं सच्चणमित्यसङ्गतसेतत्॥

नतुः श्रज्ञानतसम्बन्धादीनामनादिलादनादिभावस्य नित्यलनि-यमात्वणं ब्रह्मणोऽदितीयलमिति चेदाढम्। श्रज्ञानादीनामधस्तवेन तेषामधिष्ठानमात्रतया ब्रह्मणोऽदितीयलोपपत्तेः। नपानादिभावस्य नित्यलनियमः तस्यारोपितलेन ज्ञाननिवर्ण्यलात्, श्रनारोपि तस्यानादिभावस्य तथालस्थेष्टलात्।

नच तर्ज्ञननादितीयसिद्धये प्रपञ्चस ब्रह्मकार्य्यलप्रतिपादन-

<sup>(</sup>१) ग, स समायायस्थेति पाठः।

CHICAGAS CHANGE CHE

मगङ्गतमिति वाच्यम् । निह वयम्प्रागमतः मत्ता योग्यलमाध-चणमनिस्तिलं वा (१)कार्यलं ब्रूमस्तयोरमङ्गतलात्, नापि परिणा-मिलमसम्भवात् । किं तिर्ह विवक्तीपरनामाध्यस्तलम् ब्रह्मकार्यल-स्रोति ब्रूमः । एवच्च सित "ऐत दाक्त्यमिदं सर्वं" "वाचारमणं विकारो नामधेयं "तदनन्यलुमारभणग्रब्दादिभ्य" दत्यादिश्रुति-स्वाणि सामञ्जस्तेनोपपद्यन्ते श्रन्यधाऽसङ्गतानि स्युः । तसाद् ब्रह्मव्यतिरिक्तस्य सर्वस्य तत्त्वज्ञाननिवर्त्यतयाऽनित्यलावगमानित्य-सस्वस्थलं समवायस्वचणिमत्यसङ्गतम् ।

किञ्च, समवायममवायिश्वां भिन्नोऽभिन्नो वा त्रायोऽपि सम-वायः, समवायिनि केन सम्बन्धेन वर्त्तते संयोगेन समवायेनान्धेन वा। नाद्यः द्रव्यधर्मलात् संयोगस्य, न दितीयः त्रनवस्थाप्रसङ्गात्, न हतीयः सम्बन्धान्तरानिरूपणात् स्वरूपसम्बन्धस्थाप्रमाणिकलात्। त्रम्नयथा समवायासिद्धिप्रसङ्गात्, नाद्य दितीयः श्रपसिद्धान्तापत्तेः, तस्मान्तत्वरूपस्य दुर्निरूपलात्तद्सिद्धः। एवस्प्रमाणाभावादिष समवायासिद्धः। तथादि न तावस्त्रयः प्रमाणमतीन्द्रयलात् समवायस्य घटे रूपं समवेतिमित्यादिप्रतीतेर्वादिकस्थिततया (१) सर्व-सम्मतलाभावेनाप्रमाणलात्, नापि तचान्तमानं प्रमाणं लिङ्गाभावात्।

नच विशिष्टनुद्धिविशेषणविशेष्यसम्भविषयाविशिष्टनुद्धिला-दित्यनुमानेन<sup>(२)</sup> तिसिद्धिरिति वाच्यम् । श्रनुमानस्यार्थान्तरतात् । तसास्रचणप्रमाणयोरनिरूपणात्, समवायासिद्धे जीतियस्थोः सा-

<sup>(</sup>१) म, कार्यलचिति, दति पाट। (२) म, वा दत्यधिकः।

<sup>(</sup>६) ग, विशिष्टनु विलादिष्डिपुरवमदित्यनुमानेनेति पाठः।

सा च चतुर्विधा, श्रनित्ये नित्यत्वबृद्धिः, श्रमुची भुचित्वबृद्धिः, श्रमुखे सुखत्वबृद्धिः, श्रनात्मन्यात्मबृद्धि-श्रेति, तृदुत्तम्,

मान्यविशेषयोर्वा सर्वच तादात्यमेव सम्बन्ध इति सिद्धम् (१)। श्रत-साहष्टान्तेन समष्टिचष्टिस्रसाशरीरयोसादात्यप्रतिपादनं युक्तमेव।

पादानलाभावात्कयं तयोक्तादात्य्यमिति वाच्यम् श्रपञ्चीक्ततस्तानां विरक्षगर्भोपाधिस्त्तममष्टिस्चागरीरान्तर्भावेन व्यष्टिस्चागरीरस्थ तदुपादानतया तयोक्तादात्योपपत्तः। श्रथवा ममष्टिकरणानामेवाध्यात्मिकारुषङ्गपरिच्छेदाभिमानेन व्यष्टिलमस्त "स व वाचमेव प्रथमामत्यवद्यत्<sup>(२)</sup> मा यदा म्हत्युमत्यमुच्यत माग्निरभवदि"त्यादि श्रुतेः। तथाच ममष्टिव्यष्टिचिङ्गगरीरयोक्तादात्यमुपपद्यते। एवञ्चानयोस्तादात्यादेतदुपद्दिततेजमः स्चात्मनोरपि तादात्यमभवति, भिन्नले मति श्रभिष्ठसम्तानन्दावाप्तिः प्रयोजनं सभवतीति तज्ञानमर्थवदिति भावः।

"पुर्व्यष्टनेन लिक्नेन प्राणाचेन स युज्यते"।

इति स्रोकोक्तपुर्य्यष्टकप्रब्दार्थं प्रक्रियान्तरमाच एतदेवेति । मनु केयमविद्येत्यत श्राइ तचेति ॥२६॥

कार्या विद्यां विभन्नते साचेति । चातुर्विध्यमेवाइ श्रनित्य

<sup>(</sup>१) ग, सिंखामा इति पांडः।

<sup>(</sup>१) ग, मन्ववहदिति पाटः।

## "त्रनित्यां भुचिदुः खानात्मसु नित्य भुचिसुखात्मखातिर विद्येति"॥

श्रस्यार्थोऽनित्ये ब्रह्मलोकादिसंसार्पले नित्यत्वबुिड-रेकाऽविद्या द्रष्टव्या ॥ २७ ॥

दति। श्रमुखे सुखिभन्ने दुःखे तत्माधने सुखनुद्धिरिति तत्माधन-नुद्धेरप्युपलचणम् । तत्र योगशास्त्रसमितिमाच तदुनिमिति । सूत्रं यात्रहे श्रस्मार्थ दति ।

नतु "त्रशोकमहिमं तिसान् वसित शाश्वतीः समा" द्रायदि श्रुत्या ब्रह्मलोकस्य नित्यलावगमात्कथमनित्यलम् नच तस्य कर्म-साध्यलेन लौकिकष्ठस्यादिपल-"क्ट्निक्नु पालनीवामि"त्यादि-स्त्या "तस्येद कर्मितितो लोकः चीयते एव मेवासुच पुष्यचितो लोकः चीयते" दत्यादि श्रुत्या वा नित्यलमवगम्यत दति वाच्यम्। उपासनाविधेरप्रामाष्णप्रमङ्गात्। यथा स्वर्गादावनित्यलदोषदर्शनेन स्वर्गतत्याधनेच्छानिवृत्या प्रवृत्तिनिरोधेन नित्यपलोदेशेन तत्सा-धनेऽप्रवृत्तः। एवम्-ब्रह्मलोकादावनित्य लदोष दर्शनेन तृद्दशेन तत्साधनानुष्ठाने प्रवृत्तिनिरोधात्मवैषामन्यच प्रवृत्तिप्रसत्त्योपासना-विधायिशास्त्राप्रामाण्यम् प्रसच्चेत ।

नच तिर्ष्टम्, ब्रह्मकोकातिरिक्तनित्यफले मानाभावात्। श्रन्यशिप दोषद्भेनेन प्रवित्तिनिरोधात् सन्दिश्वानः सर्वे।ऽपि क्षोकोऽनथें प्राप्नुयात्, मोचभाक्तं सर्वमनर्थकं प्रसक्तेतित्यतः केवल-कर्मसाध्यस्मानित्यलेऽपि यथोक्तभास्त्रप्रामाक्षात्, ज्ञानकर्मसमुचयसा-ध्यस्य ब्रह्मकोकस्य नित्यलमभ्युपगन्तस्यम्। एवं च सति श्रुतिस्पती नच ब्रह्मचोकस्थानित्यवदोषदर्भनेन तत्साधनोपामनायामप्रवृत्या तिदिधायकप्रास्तस्थापामाण्यमानर्थकाञ्च प्रमञ्चेतित वाच्यम्। तिर्धं कर्माविधार्यभास्तस्थापि तथावप्रमङ्गात्।

नच कर्मफलानित्यलज्ञानेऽपि रागवणात्महित्तसभवेन कर्यप्राप्तस्य नाप्रामाण्यमानर्थक्यञ्चेति वाच्यम्। ति प्रक्रतेऽपि तुल्यतात्। किञ्च "तथ्यरे कर्यन्तितो लेकिः चीयतं एवमेवासुच
पुण्यचितो लेकिः चीयते" दत्यादि श्रुतेः श्रवणविध्यपेविततया
ता स्तार्थवादलेन खर्गार्थवादवत् खार्थे प्रामाण्यसभवेन पुण्कार्यस्य

ब्रह्मालोकान्तस्यानित्यलमेव ।

नच ब्रह्मबोकस्य विद्यासाध्यतेन कर्मफलवैसच्छोन नित्यतमिति वाच्यम् । तत्त्वविद्याया ब्रह्मभित्रसर्वनिवर्त्तकतेन तत्साधनताभा<sup>(१)</sup>-

<sup>(</sup>१) क, ग्र, संपेचते । इति पाठः ।

<sup>(</sup>२) क, ग, चभावादिति न दश्यते। चतत्वाधनलादितिपाठो दश्यते।

श्रमिषु स्वश्रीरपुत्रभार्थादिश्ररीरेषु श्रुचित्वबुिड-रपरा, दुःखेषु दुःखसाधनेषु च सुखतत्साधनबुिड्रिन्था, श्रनात्मनि देहा () दिष्ठहिमत्यात्मबुिड्रिरितरा चेति। श्र-विद्याचतुर्विधेति।

वादुपायनायास्त मानमित्रयारूपलेन पुष्णान्तर्भेततया तत्माध-ब्रह्मसोकस्मानित्यलं स्मादेव ।

किञ्च, "तद्या पेग्रस्कारी पेग्रसोमात्रासुपादायान्यत्रवतरं क्षणाणतरं रूपं तत्तत एवमेवायमात्रोदं ग्ररीरं निष्ठत्य श्रवियाङ्गमयिलान्यत्रवतरं रूपं कल्याणतरं रूपं कुरते पेश्रं वा गान्धवं वा देवं वा प्राजापत्यं वा ब्राह्मं वे"त्यादिना ब्रह्मलोकान्तस्य धर्वस्य<sup>(२)</sup> कर्माणलेन संसारगोत्तरत्नसुक्षा "श्रयाकामयमान" रत्यारभ्य "ब्रह्माण्येती"त्यन्तेन संसारासंस्पृष्टमविद्या कामकर्मातीतं ब्रह्मभावं मोचं नित्यपत्नं ब्रह्मलोकातिरिक्तं द्र्णयित श्रुतिः। श्रतसदितिरिक्तनित्यपत्ने मानाभाव दत्युन्मत्तप्रलापः। किञ्च,

"योधमा तदस्तमय यदस्यं तन्मर्थम्" त्रतोऽन्यदार्त्तम् "त्रविनाणित् तदिद्धि येन सर्वमिदं ततं । विनाणमय्यस्थास्य न कश्चित्कर्त्तुमर्रुति ॥ श्रम्तवन्त इमे देश नित्यस्थोत्ताः ग्ररीरिणः। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमाणाश्वतम् ॥ नाप्तवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमाङ्गताः।

<sup>(</sup>९) क, म, सर्वस्रोति म सम्प्राते ।

<sup>(</sup>१) क, ग, चनावास देवेन्द्रियादिचवित्रातावुद्धिः पाठः।

कामो रागः, कर्मा चिविधं सिच्चतमागामि प्रार्थे चिति स्वकृतं फलमद्त्वा श्रदृष्टकृषेण विद्यमानं सिच्चतं कर्मा यथा सन्धावन्दनाग्निहोचादि। श्रागामि श्रस्मि म्हरीरे क्रियमाणं कर्मा। वर्त्तमानश्रीरार्भकं प्रार्थ

श्राब्रह्मभुवनास्रोकाः पुनरावर्त्तिनोर्जुन"॥

द्यादिश्रुतिस्तिनिरसण्डैकरममद्वाभावयितिरिक्तसानियाल-दुःखहितुलावगमात्, ब्रह्मलोकसानियालमेव। श्रिप च "यत्कार्थं तद्नित्यिभि"ति याष्ट्रा भावकार्यस्य मर्वसानियालावगमात्। ब्रह्मकोकसापि कर्ममाध्येलेन भावकार्य्यलेनानियालं सादेव तस्मा-"द्रशोकमिसमिभ"त्यादिवाक्यानां न्यायश्च्यतया विध्यपेचिततया च गुणार्थवादलाद्वस्त्रालोकस्य श्रुतिस्तिन्यायेर्नित्यलावगमाच। तिस्तित्यलवुद्धिरविद्यतिनिरवस्त्रे मस्त्रमूप्रणालाक्करीरस्याश्चिन्त्वम् । तदुक्तम्,

"क्रीजात्स्थानादुषष्टमा विस्पन्दा विधनादिष । कार्यमाधेयधौ चलात्पण्डिता श्वस्पन्तं विदुः" दति ॥ ब्रत्यवापि,

> त्रमेश्वपूर्णं किमिनालमङ्क्ष्तं खभा<del>वदुर्गन्धमधौचमधुवम् ।</del> कलेक्रं सूत्रपुरीषमाजनं

रमन्ति मूळा न रमन्ति पण्डिता" रति ॥ ॥ त्रतोऽग्रचौ ग्रचिलनुद्धिरविद्येत्याद्वाग्रचिस्ति। ग्रचिलं निर्म- क्कमी। सञ्चितागामिकमीणोः फलभोगेन विरोधिकमी-न्तरेण वा ब्रह्मज्ञानेन वा विनाशः। प्रारब्धस्य तु भोगेनैव विनाशः॥ २८॥

ललं प्रतिकृत्ववेदनीयं पीड़ाताकं दुःखं तत्माधनं ब्रह्महननापेय-पानादि श्रनुकूत्ववेदनीयं प्रीत्याताकं मत्त्ववृत्तिरूपं सुखं तत्माधनं ब्रह्मपूजनं गङ्गाजनपानादि दुःखतत्माधनेषु सुखतत्माधनभ्रमं सुचुकुन्द श्राह

> "विमोस्तिरेशं जन देश मायया लदीयया लां न भजत्यनर्थदृक्। सुखाय दुःखप्रभवेषु सञ्जते ग्रहेषु योषित्युद्वस्थ<sup>(९)</sup> विश्चत" दति।

द्यमस्मानं सर्वेषां प्रत्यचिद्धा चेत्यतो दुःखादिषु सुखादि-वुद्धिरविद्यति। तदुक्तमित्याह दुःखेति। ग्रेषं स्पष्टार्थम्, श्रविवेके-नाहक्कारचिदात्मनोस्तादात्त्याध्यासपूर्वकमिदं मे भ्र्यादितिजाय-मानान्तःकरणवृक्तिविग्रेषो रागः। कर्मा विभजते कर्मोति। चैविध्य-मेवाह सिच्चतमिति। सिच्चतं निरूपयति खेति। तदुदाहरति यथेति। तत्त्वज्ञानादूधं कियमाणं कर्मागामीत्यभिप्रत्याहा-गामीति। प्रारक्षक्रमं खचयति वर्त्तमानेति।

"श्रवश्वमेव भोक्तयं छतं कर्ष ग्रुभाग्रुभम्। नाभुकं चीयते कर्ष कल्पकोटिशतेर्पि॥

<sup>(</sup>१) ग, योषित् पुरुषेश्विति पाटाः।

```
विचारीत्य पत्र य गा. . . .
                           प्रथमपरिच्छेदः। ए।
                                                                30
तस्ये वमहासंद्रोषः एतद
            प्रायश्चित्तरपैत्येनो यद्जानकतस्रवेत्।
            कामतोव्यवसार्व्यस्त वचनादिस जायते॥
            "चीयनो चास्य कर्माणि तसिन्दृष्टे परापरे"<sup>(१)</sup>।
            "तस्ति ग्रोकं तर्ति∗सर्वपामानं तर्ति" ।
            "ज्ञानाग्निः मर्वकमाणि भस्तमात्कुरते (१)तथा"।
            सर्वपापप्रसक्तोऽपि ध्यायन्त्रिमषमच्युतम् ॥
            भूयस्तपस्ती भवति पङ्क्तिपावनपावनः।
            परोचं ब्रह्मविज्ञानं ग्राब्दं देशिकपूर्वकम्॥
             बङ्किपूर्वकातं पापं कात्तं दहित स्निवत्।
             प्रारुखं भोगंतो नग्नेच्छेषं ज्ञानेन दह्यते॥
             इतरदितयं कर्म तद्देषि प्रियवादिनोः॥
        "तद्धिगम उत्तरपूर्वाचयोरक्षेषविनाग्रौ तद्वपदेगात् द्वर-
    खाण्वमसंक्षेषः पाते तु भोगेन लितरे चिपयिला सम्पद्यते"
    द्रत्यादिश्रुतिस्पृतीतिहासपुराणन्यायैः सिच्चतागामिनोः फलभोग-
    विरोधिकर्मत्रज्ञाननाम्यलम्। प्रारब्ध्य भोगैकनाम्यलमित्याद
    मिचितेति ।
         नच मिञ्चतस्य कर्मणः प्रायश्चित्तज्ञानाभ्यां नाष्ठोऽसु श्रागामि-
    कर्मणः कथं नागः स्थात्तस्य तदानीमनुत्पन्नवादिति<sup>(२)</sup> वास्यम् ।
    तस्यायक्षेषसभवेन फलाजनकतया नष्टप्रायलादिति तात्पर्ये न
    केवलं ब्रह्मसाचात्कारेण कर्मनागः॥ 🐃 ॥
                                           (२ ग, उच्चैन इति पाटः।
         (१) क, ग्र, परावर द्ति पाठः।
         (३) क, ग, चनुस्य बलादिति न दश्यते।
```

Ter execution

किं बहुना प्रार्थ्यवितिरक्तानामविद्यादीनां पच-क्षेशानां तत्त्रज्ञानानाशः। तथाहि,

"श्रविद्यास्मितरागदेषाभिनिवेशाः पञ्चक्केशाः"।

कार्यकारणरूपादिविधा विद्या निरूपिता। श्रहका-रस्य स्रक्षावस्थाऽसिता "इदमेवमहत्तर्नं" "सामान्या-हक्कार" इति चोच्यते। राग उत्तः, देषः क्रोधः स्वीक्ष-तस्य पुनस्थागा सहिष्णुत्वमभिनिवेशः रतेषां पञ्चा-नाम्ब्रह्मसाष्टात्कारानिष्टत्तिः। "ज्ञात्वा देवं मुच्चते सर्वपाशे"रित्यादिश्रुतेः पाशैः पञ्चक्षेशेरित्यर्थः॥ २८॥

किन्वविद्यादिसर्ववन्धनिष्टित्तर्भवतीत्या किमिति। के ते पञ्चक्षेणा द्रत्याकाङ्गायां तिन्वक्पियत्मा त्र तथा होति। पतञ्चलि सूत्रं पठिते अविद्येति। तचाविद्या पूर्वमेव निक्षितेत्या कार्योति। अस्मितां निक्पयति अहङ्कारस्थेति। सूक्षावस्था कार्णावस्थेत्यर्थः। किप्यति अहङ्कारस्थेति। सूक्षावस्था कार्णावस्थेत्यर्थः। किप्यति अहङ्कारस्थेति। सूक्षावस्था कार्णावस्थेत्यर्थः। किप्यति अहङ्कारस्थेति। स्वावस्था नित्यस्थिति। वेदान्तिभिः सामान्याहङ्कार द्रत्यस्थेति। ताभ्यां प्रक्रतेर्महान्यहतोऽहङ्कार द्रति सृष्टिक्रमाभ्यपगमादस्याभिर्येष्यहङ्कारस्य सामान्याहङ्कारापरपर्याय- अतिस्वाक्षाकाणादिसालिकांणससुदायाद्रत्यत्तिस्थीकारात् व्यद्यहन्य सामान्याहङ्कारो वक्षं प्रकाते।

नच तच प्रमाणाभावः पूर्वमेवोक्तलादिति भावः। तच प्रमाण-माइ ज्ञालिति। श्रादिशब्देन

"एतद्यो वेद निहितं गुहायां सोऽविद्यागन्यं

तिष्ठतु तावत्प्रासिङ्गकम्। एवं स्रष्ट्रभूशरीरोत्पत्ति-र्निरूपिता पञ्चीक्रतस्तानि स्यूलस्तानि। पञ्चीकरणं तु पूर्वीक्तानामाकाशादीनां तामसांशान् एकैकं दिविधा<sup>(१)</sup>

> विकिरती ह सौम्य गुहाग्रन्थिभ्यो विमुक्तोऽन्त्रतो भवति"। "यदा मर्वे प्रमुच्चन्ते कामा येऽस्य हृदि स्थिता"

श्रथ मर्चोऽस्तो भवत्यच ब्रह्म समश्रुते" द्रत्यादिश्रुतयो

रह्मन्ते। स्रितिरपि, "ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नाणितमात्मन"

दत्यादि "ज्ञाला देवं सर्वपाणापहानिः चौणैः क्षेणे जन्मसृत्युप्रहाणिरिति" वाक्यणेषानुरोधेनोदाद्दतश्रुतिं व्याचष्टे पाणिरिति।

श्रस्यार्थः देवं स्वप्रकाणमहम्बृह्मास्मीति साचास्त्रला विद्यास्मितारागद्देषाभिनिवेणेः पञ्चिभः क्षेणापरपर्व्यायपाणण्यस्याभिधेयेर्धुच्यते

दत्यर्थः। एतसर्वमिभिप्रेत्य भगवता वार्त्तिकाचार्यणाष्युक्तम्

"यः प्रश्लेखवर्गं ग्राम्तमानन्दात्मानमदयम्। न तेन किचिदाप्तयं ज्ञातयं वाविशयते"॥

"कृतकृत्यो भवेदिदान् जीवनुत्रतो भवेत्यदा" ॥ २६॥

इति प्रासिक्षकं परिसमाय प्रक्रतमनुसरति तिष्ठिलिति। प्रसिक्षादागतं प्रासिक्षकसुपसंहरत्येविमिति। एवसुक्ररीत्या यथोक्षक्रमेणिति यावत्। एवं वार्त्तिकस्रदिप सृष्टिक्रममाह सा,

"त्रासी देनं परम्नुह्य नित्यसुक्तमविकियम्। तत्त्वमायासमावेशादी जमवास्रतात्मकम्॥

<sup>(</sup>१) क, ग, द्विधा विभन्धेति पाठः।

समं विभज्य तचैकैकं पुनर्चतुर्विधा विभज्य स्वांशं परि-त्यज्य इतरांशेषु योजनं पञ्चीकरणम्, "तासां चिन्तं चिन्नकेकैकं कस्वाणीति" चिन्नतकरणश्रुतेः पञ्चीकर-णस्याप्युपलक्षणत्वात् । पञ्चीकरणं प्रामाणिकमेव॥ ३०॥

तसादाकाष्ठसुत्पन्नं प्रव्हतन्त्राचरूपकम्।
स्पर्धात्मकस्ततो वायुस्तेजोरूपात्मकं ततः॥
श्रापोरसात्मकास्तसात्तास्थो गन्धात्मिका मही।
प्रव्हेकगुणमाकाणं प्रव्हस्पर्धगुणो महत्॥
प्रव्हस्पर्धरूपगुणेस्तिगुणं तेज उच्चते।
प्रव्हस्पर्भरूपरसगुणेरापस्रतुर्गुणाः॥
प्रव्हस्पर्यरूपमन्त्रेः पञ्चगुणा मही।
तेश्यः समभवत्यूषं लिक्ष सर्वात्मकं महत्" इति॥

तेभ्योऽपञ्चीकृतस्त्रतमालिकांग्र राज्यांग्रेभ्यः समष्टियाञ्चात्मकं लिङ्गग्ररीरसुत्पन्नसित्यर्थः। एवं सूच्याग्ररीरोत्पन्तिं सप्रपञ्चां निरूष्य स्यूलस्त्रतोत्पन्तिं वक्तुं तानि लचयित पञ्चीकृतेति। तान्यपञ्ची-क्रतस्तानां तामसांग्रेभ्यो जायन्त इति ग्रेषः। पञ्चीकर्णप्रक्रिया-मनुभाषते पञ्चीकरणन्त्वित।

मनु हान्दोग्ये तेजोऽवद्यानां सृष्टिमुक्का चिहत्करणप्रति-पादनात् पञ्चीकरणप्रक्रियायुत्पादनमसङ्गतम्, तत्र प्रमाणाभावात्। नच सृष्टिपरिपूर्त्तये भृतत्रययर्गश्रुतेर्वियद्धिकरणन्यायेन। तेत्तरीयकश्रुत्यनुमारेण "चाकाग्रं वायुं च सृष्टा तेजोऽस्छातेति" प्रथमपरि<del>प्हे</del>दः।

• •

व्याखातलेन पञ्चीकरणसाणु चितलादिति वास्यम्, चिवल्करणेनापि मर्वव्यवद्वारोपपत्तेरित्याग्रद्धात्र तामामिति। तामां प्रथिव्यप्तिजोरूपाणां मध्ये एकैकां देवतां चिवतं यथा भवति तथा
करवाणि एवाच प्रक्रिया प्रथिव्यप्तेषमां चयाणां भ्रतानां मध्ये एकैकं
भूतं दिधा विभव्य तचायेकं भागं दिधा विभव्य खांग्रं परित्यच्येतरयोयोजनीयं चिवल्करणम् एतदिभप्रायेण सूचकारोऽप्याद्य
"मञ्जामूर्त्तिकृप्तिस्त चिवल्कुर्वत खप्रदेशादि"ति
श्रुतिस्रचप्रसिद्धलेन।

"स्तानां चित्रकारणमेव न पञ्चीकरणमिति"

वाचसितिमित्राः। श्राचार्यास्त कान्दोग्रश्रुतौ पञ्चभूतमर्गविव-वायां चिटल्करणमेव न<sup>(१)</sup> पञ्चीकरणमिति प्रतिपादने प्रकरण-विरोधप्रमङ्गात्। श्राकाशवाय्योः ग्रब्दस्पर्शानुपक्षभिप्रमङ्गाद्यानिच्छ-तापि पञ्चीकरणमेवाग्युपगन्तव्यम्<sup>(१)</sup>। यदि पञ्चीकरणाभावेऽपि श्राकाशवाय्योः ग्रब्दस्पर्शीपक्षभिः स्थान्तिः तददेव चिटल्करणा-भावेऽपि "तेजोऽवचेषु" रूपाद्युपक्षभिप्रमङ्गा व्यवहारोपपन्तौ चिटल्करणमपि न सिद्धोत्। ततस्य श्रुतेर्प्रामाण्यं प्रमञ्चेन्ततस् श्रुतेर्प्रामाण्यपरिहाराय सर्वत्र व्यवहारोपपन्तेस्, श्रुतिस्चयोः "पञ्चीकरणं विविचितमेवे"ति चिटल्करणश्रुतिस्चयोः पञ्चीकरणं-स्थाण्युपस्रचणलात्पञ्चौकरणं प्रामाणिकमित्याङः ।।भ्रुष्णाः

<sup>(</sup>१) क, ग, चिष्टत्करणमेय न पश्चोकरणामिति पाठो न उतः।

<sup>(</sup>२) क, ग, खवश्यमिति पाटः इत्यधिकः।

"वैशेषात् तद्दाद्स्तद्दाद् इति न्यायेन खांशसूय-स्वादिशेषव्यपदेशोऽपि सक्षवित। एवं च सित त्राकाशे शब्दोऽभिव्यच्यते, वायौ शब्दस्पर्शे, तेजिस शब्दस्पर्श-रूपाणि, जले शब्दस्पर्शरूपरसाः। पृथिव्यां शब्दस्पर्श-रूपरसगन्थाः। तथाच पञ्चीकतपृथिव्याः ब्रह्माण्डमुत्पनं तदन्तर्वित्तं लोकाः, चतुर्दशब्ह्माण्डान्यनुश्रतरूपे जाते, ब्रह्माण्डान्तर्वित्तं पृथिव्या श्रीष्यय उत्पन्नाः, श्रीषिन् भ्योऽनम्, पितृमातृभ्यां सुत्तानपरिणामरेतः शोणित्, तद्द्वारा स्थूलश्ररीरमुत्यनं तचतुर्विधम्, जरायुजमण्डजं स्वेदजमुद्भिज्ञञ्चति। मनुष्यादिश्ररीरं जरायुजम्, पश्चि-पन्नगादिश्ररीरमण्डजम्, यूकमशादिश्ररीरं स्वेदजम् तृण्युल्मादिश्ररीरमुद्भिज्ञम्॥ ३१॥

ननु यदि पञ्चीकरणेन सर्वेषां भृतानामेकीभावसाहीयं पृथिवीदं जलिमत्यादिविभेषव्यपदेभः कयं स्वादित्याभद्धा स्वेण परिहार-माह वैभेव्यादिति। विभेषस्य भावो वैभेव्यं स्वांभ्रयस्तम्, तसात् तत्तद्दादः द्यं पृथिवीदं जलिमिति विभेषव्यपदेभ दति स्वार्थः। उक्तमेवार्थमनुसन्दधाति स्वांभेति। पञ्चीकरणस्य प्रयोजनमाह एवञ्चिति। पञ्चीकरणे क्रते सतीत्यर्थः। श्राकाभे पञ्चीकताकाभ एवं सर्वेच द्रष्ट्यम्।

<sup>&</sup>quot;आपोवार्कस्तद्यद्पांगर श्रामीत्तसमद्दयत सा प्रथिय-

उत्तम्, स्यूलश्रीरं पुनः प्रकारान्तरेण दिविधं समष्टिक्यष्टिभेदात्। पञ्चीकृतपञ्चमहाभूततत्कार्येश्रह्मा-एडान्तं तदन्तर्विर्त्तकार्य्यं सर्वं समष्टिरित्युच्यते। श्रयवा व्यक्तिषु गोत्वादिवत् सर्वव्यष्टिष्ठनुस्यूतं पञ्चीकृतभूत-कार्य्यं श्रह्माएडात्मकं व्यापकं समष्टिः वनवत्सकलस्यूल-श्ररीरसमुदायो वा समष्टिरित्युच्यते। स्तदुपहितं चैतन्यं विराद् वैश्वानर इति चोच्यते। विविधं राज-

भवत्तस्यामश्राम्यत्तस्य तप्तस्य ते ने ते ने रसो निवर्त्तताग्नि"रिति श्रुतिमाश्रित्य पञ्चीकतपृथियाः ब्रह्माण्डोत्पत्तिमान्न तथेति ।
"स वै नेव रेमे तस्मादेकाकी न रमते स दितीयमैक्कत्
स हैतावानास यथा स्त्रीपुमांसी सम्परिस्वक्षी स रममेवात्मानं
देधापातयत्ततः पतिस पत्नी पाभवतामि"ति

त्रुतिमात्रित्व ब्रह्माण्डातामो विराट्पुरुषात् मनुप्रतह्रपयोरु-त्पत्तिमार ब्रह्माण्डादिति ।

"पृथिया श्रीषधयः श्रीषधिभ्योऽसंश्रसात्पुरुष"

इति शुत्युक्तक्रममाश्रित्य पृथियाः सकामादौषधायुत्पिक्तमेण स्यूचमरीरोत्पित्तमाह ब्रह्माण्डान्तर्वत्तीति । सूचमरीरं विभजते तिहित । जरायुजादीनि दर्भयति मनुखपश्चादीति ॥३१॥

<sup>(</sup>१) क, ग, श्राम्तस्येति पाटः।

मानत्वात्, सर्वनराभिमानित्वाच प्रत्येकं स्यूलभरीरं गवादित्यितिवद्यादृत्तं व्यष्टिरित्युच्यते। एतदुपितं चैतन्यं विश्व दत्युच्यते। स्रक्षभरीरमपरित्यच्य स्यूल-भरीरे प्रविष्टत्वात्॥ ३२॥

श्रनयोः समष्टिव्यध्योः सामान्यविश्रेषयोरिव तादा-त्याभ्युपगमादेतदुपह्तिं<sup>(१)</sup> विश्ववैश्वानरयोरिप तादा-त्यम् ॥ ३३ ॥

प्रकारान्तरेण स्थूलप्ररीरं विभक्षते उक्तमिति। समिष्टिस्थूलप्ररीरं खुत्पाइयित पञ्चीकृतेति। पचान्तरमा स्थ्रयवेति। तचैव
मतान्तरमा इ वनविदिति। ततः किं तचा इ एतिहिति। समिष्टिस्थूलप्ररीरोपहितचैतन्ये विराद्वेश्वानरप्रब्दयोः प्रवृत्तिनिमित्तमा इ
विविधिति। ब्यष्टिख्रूषं बुत्पाद्यति प्रत्येकमिति। ब्यष्टिस्थूषप्ररीरोपहितचेतन्यस्य विश्वसंज्ञामा इ एतिहिति। तच युत्तिमा इ
सूद्योति॥ ३ ९॥

नतु समष्टिष्णू जगरीरोपाधिक वैश्वानर ज्ञानं व्यष्टिष्णू जगरीरो-पाधिक विश्व ज्ञान च निष्पृयोजनं सुखदुः खप्राप्तिपरि हारयोर सभ-वादित्या ग्रद्ध्य विश्ववैश्वानरयोर भेदोपासनया वैश्वानरप्राष्ट्या तदा-नन्दावाप्तिप्रयोजनं सभावादित्य भिप्रत्य तदुपासनोपयोगिलेन समष्टि व्यष्टिष्णू जगरीरयो सादात्यप्रतिपादनेन तदुप हितयोर पि

<sup>(</sup>१) क, पुस्तके चास्यपामादिति न सम्बते।

तादात्यं प्रतिपादयति श्रनयोरिति । यथा यत्ता सामान्यद्रव्यादि-विश्वेषयोसादात्यं समवायस्य पूर्वमेव निराक्ततलात् (१) तथा व्यष्टि-स्त्रुक्षश्ररीरस्य समष्टिस्त्रुक्षश्ररीरान्तर्गतपञ्चीक्रतस्त्रतकार्य्यलेनोपादानो-पादेयस् (१) भावात्त्रयोसादात्यात्तदुपहितयोरिप विश्ववेश्वानर्योसा-दात्त्यम्, एवमनयोर्भेदासभावादभेदांश्रमादाय श्रहमेव वेश्वानरो-ऽस्तीति श्रभेदोपासनया तत्साचात्कारेण तदानन्दावाप्तेः (१) सभावात् । ज्ञानं(४) सप्रयोजनिमिति भावः ।

> "समाधिकाचात्रागेवं विचिन्धातिप्रयक्षतः । खूबसूच्यक्रमास्रवें चिदात्मनि विचापयेदिति॥"

<sup>(</sup>१) क, निरस्रतादिति पाठः।

<sup>(</sup>२) ग, भाव इत्यधिक पाठः।

<sup>(</sup>३) क, वाप्तिसभावादिति पाटः।

<sup>(</sup>४) क, ग, तदु रत्यधिक पाउः।

<sup>(</sup>५) ख, यष्टि इति न।

<sup>(</sup>६) ग, नादातम्यभिति पाडः।

एक एव जीवो जाग्रदवस्थायां स्यूलसृक्ष्मकारणा-विद्याभिमानी सन् विश्व इत्युच्यते। स एव स्वप्नाव-स्थायां सृक्ष्मणरीरकारणाविद्याभिमानी सन् तेजस इत्युच्यते। स एव सुषुप्ती कारणाविद्याभिमानी सन् प्राज्ञ इत्युच्यते। स एव श्ररीरच्याभिमानरिहतः सन् श्रुडपरमात्मा भवति॥

कस्पतर्वाचाय्येरणुक्तम्,

निर्विशेषं परम्बद्धा साचात्कर्त्तुमनीश्वराः। ये मन्दाखेऽनुकुण्यन्ते सविशेषनिक्षपणैः॥ वशीक्ते मनस्येषां सगुण्बद्धाशीस्त्रनात्। तदेवाविभवेत्साचादपेतोपाधिकस्पममिति॥ एतदभिप्रायाश्रुतिरपि,

"एष पर्वेषु स्रतेषु गुढ़ात्मा न प्रकाशते। दृष्यते लगया बुद्धा सूचाया सूचादर्शिभिरि"ति॥" तसादियानरादिज्ञानमर्थवदित्यर्थः॥३३॥

ननु वृष्टिष्णू सम्माना विश्वतेषमगण्जाः संसा-रिणः प्राक् निरूपितासे किं स्वतन्त्रा जीवाः श्राहो स्विदेवस्थेवा-वस्त्राविश्रेषाः। नाद्यः सर्वेषां स्वतन्त्रतया परस्परभेदाम्युपगमे सुषुप्ति-स्वप्नयोरनुस्ततस्य पदार्थस्य जाग्रदवस्त्रायां विश्वस्य सारणाभाव-प्रसङ्गात् श्रन्यानुस्ततपदार्थसारणायोगादन्यस्थान्यथातिप्रसङ्गात्। तस्ना-द्वितीयः परिशिष्यत दत्याह एक एवेति। श्रयस्थानः श्रमङ्गोदा- त्स्यैवाभिमानिनो जीवस्यावस्थाः पञ्च जाग्रत्मप्त-सुषुत्तिमूर्च्छामरणभेदात् । दिगाद्यधिष्ठाद्धदेवतानुग्रही-तैरिन्द्रियेः शब्दादिविषयानुभवावस्था जाग्रदवस्था । जाग्रद्वोगप्रदक्तमीपरमे सति इन्द्रियोपरमे जाग्रदनुभव-

सीनः प्रत्यगाताऽविद्यामातालेनोपगतः प्राज्ञ इति उच्चते। स एव सूच्यप्ररीरमातालेनोपगतसीजसः स एव खूलप्ररीरमाताले-नोपगतो विश्वः।

एवं विश्वतेजसप्राज्ञाः प्रत्यगात्मन एकस्वेवावस्थाविशेषा दतीम-मेवाधं साष्ट्रयति जाग्रदवस्थायामिति श्रर्थाद्नेन लं पदार्थ-श्रोधनोपायान्वययितिरेकौ दिर्भितौ ।

तथाहि, जाग्रदवस्थायां ग्रारेत्वयमाचितेन, स्त्रे ग्रारेदयमाचितेन, सुषुप्ती कारणग्रीरमाचितेन, ममाधी ग्रद्धस्य प्रकागचिद्र्षेण भानमन्वयः स्त्रे स्त्रूचग्रीराभानं सुषुप्ती सुन्ताग्रीराभानं समाधी कारणग्रीराभानञ्च। ग्रारेत्वयस्थातरेकः चित्तस्थ
स्तिग्रस्थात्यात्मेकाकारावस्था समाधिस्तदानी देहादिषु मर्वचाभिमानस्य निस्तत्वात् समाध्यवस्थायां ग्रारेराणां स्थातरेको भवत्येव।
तस्थामवस्थायामात्मा वस्तुतः ग्रद्धः परमात्मा भवति मर्वाभिमानग्रस्थादिदमेवान्वयस्थातरेकाभ्यां लं पदार्थग्रोधनं म्ह्यास्तं
तस्वमनात्मेति निस्तित्य सदन्वतं स श्रात्मेति निस्तयः। तदुपायानयस्थितरेकाविति ग्रद्धेति। समाधिरवस्थायामिति ग्रेषः॥

जायदाखनस्थानिकपयितुमाच तस्थिति। ता एवोद्दिश्वति

जन्यसंस्कारोङ्गतविषय स्तज्ज्ञानावस्था स्वप्नावस्था। जायत्स्वप्नोभयभोगप्रदक्षमीपर्मेण स्थूलसृक्ष्मश्ररीराभि-माननिष्टत्तिद्वाराविश्रेषविज्ञानोपर्मात्मिकाबुद्धेः कार-णात्मनावस्थितिः सुषुप्तिः॥ ३४॥

जागदिति । जागदवस्थां सचयति दिगिति । त्रादिग्रब्देन दिखा-तार्कप्रचेतोऽश्विवक्रीन्द्रोपेन्द्रसृत्युकाः । तथा,

"चन्द्रसतुर्विक्रो सद्रः चेचज्ञ देश्वर" दति

स्रोकोक्तदेवता वातादयो ग्रह्मन्ते। ताभिर्देवताभिरनुग्रहीतानि श्रिधिष्ठतानीन्द्रियाणि यानि श्रोचादीनि तैरिति यावत्।
ग्रब्दादिविषयानुभवावस्या जाग्रद्वस्थिगुक्ते स्वप्नेऽतिस्याप्तिस्त्रचापि
वामनामयविषयानुभवस्य मलात्तद्वाष्ट्रस्थे दिगादीत्युक्तम्, स्वप्नावस्त्रामिन्द्रियाणासुपरलात्त्रस्त्रन्यविषयाननुभवान्नातिस्याप्तिः। विषयानुभवावस्या जाग्रदवस्थेत्युक्ते सुषुप्तावतिस्याप्तिस्त्रचाष्यज्ञानविषयकसाद्यनुभवस्य मलात्। श्रत उक्तं ग्रब्दादीति। सुषुप्तौ ग्रब्दादिविषयाणामन्तः (१) करणवृत्तेस्तदाश्रयप्रमाद्यलोपाध्यन्तः करणादीनास्व (१)
स्वीनलान्नातिस्याप्तिः ग्रब्दादिविषयाकारान्तः करणवृत्तिप्रतिविस्तितं
वैतन्यं ग्रब्दादिविषयानुभवः। श्रनः करणवृत्तिम्प्रतिविस्तितं
वेतन्यं ग्रब्दादिविषयानुभवः। श्रनः करणवृत्तिमये निरूपियस्यते
स्वप्नावस्यां स्वच्यति जाग्रदिति। विषयतज्ज्ञानावस्था स्वप्नावस्थेत्युक्ते सुषुप्तावित्याप्तिस्तृद्वारणाय जाग्रदित्यादिविग्रेषणं सुषुप्तावज्ञानतत्साचिणोरनादिसिद्धलेन संस्तारोद्वतत्वाभावान्नातिस्याप्तिः

<sup>(</sup>१) क, ग्र, तद्गीचरानाःकरचेति पाटः।

<sup>(</sup>१) क, ग, चकारीनसृषः।

मुद्धरप्रहरादिजनितिवषाहेन विशेषविज्ञानोपरमा-वस्था मूर्च्छावस्था तदुक्तम्, "मुम्धेऽर्ड्डसम्बन्तः परिश्रेषा-दि"ति। एतच्छरीरभोगप्रापककर्मोपरमेण दिविध-देहाभिमाननिष्टच्या सिपण्डितकरण्यामावस्था भावि-श्रीरप्राप्तिपर्थनं मरणावस्था।

तावसुको जाग्रदवस्त्रायमितियाप्तिः रजतानुभवजन्यभंस्कारोङ्ग्तानिर्वचनीयविषयतञ्ज्ञानस्य तादृग्रस्तिर्वा सन्तान्तरार्णायेन्द्रियोपरम इति। उपरमे निमित्तमास् जाग्रदिति। सुषुप्तिज्ञचणमास्
जाग्रदिति। विशेषविज्ञानोपरमात्मिका सुषुप्तिरित्युको जाग्रदवस्तायामित्याप्तिस्तदा समाधौ विशेषविज्ञानोपरमसन्तात्। त्रत उक्तं
वुद्धेः कार्णात्मनावस्त्रानमिति, समाधावन्तःकरणस्य स्वरूपेण
सन्तानातियाप्तिरित्यर्थः। विशेषविज्ञानोपरमे निमित्तमास्
स्रूलेति। तचापि निमित्तमास् जाग्रदिति ॥३॥॥

मृच्छित्रश्चा खवयित सुद्गरेति। विशेषविज्ञानोपरमावखामृच्छित्युक्ते वृद्धायामितव्याप्तिरत उक्तं सुद्गरेति सुद्गरप्रहारप्रमुख्या मृच्छा दत्युक्ते जाग्रदवखायामितव्याप्तिरत उक्तं
विशेषित मृच्छाया श्रवखान्तरले व्यासस्य संवादयित तद्क्रविशेषित मृच्छाया श्रवखान्तरले व्यासस्य संवादयित तद्क्रविशेषित । हतीये खितं सुद्गरिष्ण्यादिनिमित्ते सित पुंसां यां
मृच्छामाचवते कोकाः सा मृच्छा जाग्रदाखन्तर्भता श्राहोखिदवखान्तर्मिति संग्रयः। तच श्रुत्यादिस्ववखान्तरलेनाप्रसिद्धलाज्ञाग्रदादिस्रन्तर्भता। तथापि विशेषविज्ञानोपरमसाम्भात्

## केचित्तस्या उत्तावस्थास्वन्तर्भावं वदन्ति। अन श्रुतिस्मृतिपुराणप्रमाणानि प्रसिद्धानि॥ ३५॥

मुक्का सुषुप्तावेवान्तर्भता नावस्थान्तरिमित प्राप्तेऽभिधीयते। मुक्किन जायदादिभ्योऽवस्थान्तरं परिभेषात्। सा तावन्न जायत्वप्तयोरन्त-भवित विज्ञानाभावात्। नापि मर्णे पुनरत्थानदर्भनात्। नापि सुषुप्ती ज्ववेज्वचेष्णात्। तथाहि सुषुप्तस्य प्रसन्नवदनलिष्कम्पला-रिकं ज्वणं सुम्धस्य तु विकराजवदनलसकम्पलादिकमतो ज्वणवेज्वच्छान् सुषुप्तावन्तर्भवित मुक्की।

किन्तु परिशेषादवस्थान्तरमेवेति सकम्पलादीनां सुषुप्तिवेखचर्णेऽपि विशेषविज्ञानोपरमेण सुषुप्तिसाम्यादर्श्वमम्पत्तम् केति
निर्णयः। मरणावस्थां खचयति एतदिति। देहाभिमानो दिविधः
सामान्याभिमानो विशेषाभिमानस्रोति। सुषुप्तौ सामान्याभिमानः
पुनस्त्यानदर्शनात्। जीवस्य निर्भिमानस्रोत्यानायोगात्। सुषुप्तौ
जीवस्य देहे सामान्याभिमानस्तिष्ठत्येव जाग्रत्वप्तयोविशेषाभिमानः मनुष्योऽहम्बाह्मणोऽहमिति। मरणे भोगेन प्रार्थ्यच्ये
दिविधस्य सामान्यविशेषक्षपस्याभिमानस्य निरुत्या भाविदेवादिगरीरप्राप्तिपर्यन्तं सपिण्डितकरण्यामावस्या एकीक्वतचतुर्दश्यकरण्सामावस्या मरणावस्थेत्यर्थः। सूचक्वता मरणावस्थाया जाग्रदादिविह्मविनानुक्तलात्। स्र्योक्तजाग्रदादिस्वन्तर्भाव दति। मतानारमाह केचिन्विति। तचापि मरणावस्थाया न जाग्रतस्वप्रयोरन्तर्भावः देहाभिमानाभावात्वापि सुषुप्तौ पुनस्त्यानाभावात्।

सरायः कार्यानिवारः परमेख्वरं के तंः साथारणाश्रे दिविशेषातसाधारणाश्रे स्व के दिना के वानरश्रे स्व के तंः साथारणाश्रे दिना के वानरश्रे स्व के वानरश्रे स्व के वानरश्रे स्व के वानरश्रे स्व के वानरश्रे के वानर्थ के वान्य के वान्य के वान्य के वानर्थ के वान्य के वान्य

एवमेक एव परमात्मा समष्टिस्यूलस्वस्थारीरतत्का-रणमायोपहितः सन् वैश्वानर इत्युच्यते। वैश्वानरोऽस्मी "त्येतदुपासनया तत्प्राप्तिः फलमभवति। वैश्वानराधिकरणे सूचकारभाष्यकाराभ्यां एवमेव श्रुत्य-र्थस्य तथा<sup>(१)</sup> प्रतिपादनात् । स एव परमात्मा समष्टि-स्रक्षशरीरतत्वारणमायोपहितः सन् हिर्ण्यगर्भ-इत्युच्यते । एतदुपासनया तत्प्राप्तिः फलमभवति ॥ ३६॥

श्रतः परिग्रेषान्यूच्क्यामन्तर्भावः। तच कर्मग्रेषे पति पुनरत्यानं भोगप्रदेवसंग्रेषाभावे मर्णमिति भावः ॥३५॥

ननु सन्तु विश्वतैजसप्राज्ञा एकस्वैवावस्था विशेषाः वैश्वानर-सूचातमेश्वरेषु को निर्णय इति तचाह एवमिति। यथा विश्वतेज-मप्राज्ञा एकस्वैवावस्थाविश्रेषाः एवं वैश्वानरस्रचेश्वरा दत्यर्थः।

ननु भयाऽऽरत्यादिश्रवणात् कर्यं वैश्वानरसूत्रातानोरीश्वरतं तस्य जीविकक्रलादीश्वरस्य तद्रहितलात्। तथाच श्रुतिः

्योऽग्रनाया पिपासे ग्रोकं मोहं जरां मृत्युमत्येती" त्याद्या श्रामायाद्यतीतत्त्वमीश्वरस्य दर्भयति । तस्मादेकस्य परमेश्वर-

स्वावस्थाविश्रेषा दत्यसङ्गतमिति चेनीवम्। सूचकता वादरायणेन

वैश्वानरसूत्रातानोः सुखिविश्विष्टाभिधाना-

देव च बुैश्वानरः साधारणग्रब्दविश्लेषादि" त्यविश्वर्वस्थोत्तालात्। कथं तर्हि

(१) गः पुस्तके तथेति न दृश्यते ।

ग्रेंडणराहातः परमाष्ट्रनापर ब्रह्ममवातेक तः प्रमावृत्या स्थिम हानादिति आत्मा जीसो नोसदो नेक तः अस्तु तेः अस्ति प्रकारणेषु जी वो त्यतेर् भूनेता स्थः ख्रातस्याः जी वस्यिति हात्वगमान्त्रीति ॥ ३ १८४ व्यद्वितिस्ता नौस्तु में

"हिरष्टगभें जनयामास पूर्व-न्तमेतावतः कालस्य पुरस्तादस्रजत तं जातमभियाददात्। सभाणकमकरोत् सो विभेत् स वै नैव रेसे कार्य्यात्यये तदध्यचेण सहातः परमभिधानात्" "ब्रह्मणा सह ते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसञ्चरे।

परसाने कतातानः प्रविश्वन्ति परम्पद्"-मित्य।दिश्रुतिस्रितिसूचैस्रयोर्जनामरणबन्धमोचभयाऽरत्यादिप्रति-

पादनम् । ग्रृणु । वैराग्यार्थं तत्प्रतिपादनम् । तथाहि, श्रुत्यादिभिस्तयोर्जन्मादिषु प्रतिपादितेषु<sup>(१)</sup> तत्रापि

दोषदर्भनेन वैराग्यसुत्पद्यत दति तत्प्रतिपादनम् । नच तावता तयोजीवलम्, तथाले देश्वरस्थापि तथालप्रसङ्गात् । तस्थापि कामनादिश्रवणात् । कामनादेजीविश्वङ्गलात् । तस्मा-

"द्यः सर्वेज्ञः स सर्वेविद् यस्य ज्ञानमयं तपः

तमीयराणां परमं महेयरं त्राप्तकाममात्मकाम"-मित्यादिश्रुत्या निर्तिग्रयज्ञानैयर्थादिश्वक्तिमलावगमाद्यथाकाम-नादिश्रवणेऽपि न जीवलं तथा

> "ज्ञानमप्रतिहतं यस्य वैराग्यञ्च जगत्पते । ऐश्वर्यञ्चैव धर्मञ्च सहसिद्धं चतुष्टयमि"-

ति स्रत्या सूचात्मवैश्वानर्योरप्रतिहतः (१) स्वतः सिद्धनिरतिभय-ज्ञानैश्वर्यादिशक्त्वावगमाञ्जनमादिप्रतिपादनस्य वैराग्यार्थवलाच न जीवलमत देश्वरलमेव। युक्तं चैतत्।

"यथा जीवस्य नात्माश्रुतेर्नित्यलाच ताभ्य" इति न्यायेन

(१) का, ग, पुस्तके प्रतिपादनेष पाठः। (२) ख, ग, पुस्तके प्रतिचतस्रतः पाठः।

णः स्थातकातः जनमार्णव्यपदेशस्यतद्भावभावतात्देहीसपिन णः स्थातकातः जनमार्णव्यपदेशस्यतद्भावभावतात्देहीसपिन शानुविधायितादिव्यविद्वत्। सनः सदाकुन स्पृ वृत्वण्यतप्यात्भ शानुविधायितादिव्यविद्वतः। वा न विद्याम्य का प्रमणिक्दः। वा न विद्याम्य का न विद्याम्य का स्थापनि विद्याम्य का स्थापनि विद्याम्य वा स्थापनि वा स्यापनि वा स्थापनि वा स्थापनि वा स्थापनि वा स्थापनि वा स्थापनि वा स जनाद्यभावे निश्चितेऽपि "ूचराचरव्यपात्रयसुः 'तद्वपदेशो<sup>(१)</sup>

भाक्तसङ्गावभाविलादि"ति न्यायेनौपाधिकसुत्पत्तिविनाप्रवत्तं तथा-% ऽसम्भवस्तु असतोऽनुपयत्ते"रितिः न्यायेन <sup>५</sup> "न जायते मियते वा विपश्चित् श्राकाश्चवत्सर्वगतश्च नित्य"-द्रत्यादिशुत्याजनाद्यभावे निश्चितेऽपि समष्टिखूलसूत्रोपाधिप्रयुक्त-मुत्पत्थादीश्वरस्थायसु हिरण्यगर्भादिरूपेण। नच तावताजीवलं<sup>(२)</sup> **त्रनाटत्तस्बरूपलेन परिच्छेदाभिमानाभावात्** त्राटतस्बरूपेण परि-च्छेदाभिमानस्वैव जीवलप्रयोजुलादन्ययोपाधिसम्बन्धमाचेण जीवले निर्पाधिकस्य ब्रह्मणो जीवलेश्वरत्वयोर्नभ्युपगर्मेन सोपाधिकस्य तद्भ्यूपगमेन तस्य जीवलं प्रमुच्येत । तस्मात् सूचातावैश्वानर्योः र्भ्यर्त्वप्रतिपाद्नात्त्रयतिपादकश्रुतिस्प्रतिसभावाच्च<sup>(३)</sup>। सूचकारेण श्रीपाधिकजन्मादिप्रतिपादनस्य वैराग्यार्थलाच निर्तिप्रयज्ञानै-

तयोरीश्वरलम्।

एवञ्च तदुपासकानां तत्प्रसादेन क्रमसुक्तिरूप्यचते । तस्रादेक-हीत परमातानो वैश्वानरसूचेश्वरा<sup>(४)</sup> श्रवस्थाविशेषा दत्यभिप्रेत्येम-मधें सष्ट्यति एक एवेति। "तस्य इवा एतस्यातानो वैश्वानरस्य मुधेव सुतेजा" दत्यादिश्रुत्युक्तसकतागुणविशिष्टवैश्वानरोऽहमसी-त्यर्थः । एतन्दिति वैश्वानरोपासनयेत्यर्थः । यथोकप्रकारेण वैश्वानरं

श्रयादिः योगाचानाटत्तख्रपतेन परिच्छेदाभिमानाभावाच

<sup>(</sup>१) क, ग, पुद्धके तद्यापदेश दत्यादि न।

<sup>(</sup>२) ग्र, जन तावच्जीवलमिति पाटः।

<sup>(</sup>१) म, ततः सदाक्षकस्य त्रवाण जनाच्ययम्बदः क्वतोऽनुपपनेरित्यधिक पादः। (४) ग्र, वैश्वानरसूचेश्वरावस्थाविश्वेषा इति पादः।

परमातानं ज्ञाला तदुपामनेन साधकसङ्गावं प्राप्नोतीत्यच सस्मितमाह वैश्वानरेति। ग्रारीरके समन्वयलचणे स्थितं वैश्वानरः साधा
रणग्रब्दिविग्रेषात्। को न श्राता किम्ब्रह्मीत्यातानमेवेमं वैश्वानरं
सम्प्रत्यध्येषितमेव नोब्रूह्मीत्युपक्रम्य (१) तेजसस्वादिगुणयोगं द्युसूर्यप्रस्तीनामकेकोपामनिन्दया मूर्धादिभावसुपदिश्वाचायते "य
स्वेतमेवं प्रादेशमाचमिभिविमानमातानं वैश्वानरसुपास्ते सर्वेषु लोकेषु
सर्वेषु स्तेषु सर्वेच्वातास्वनमित्त तस्य। इ वा एतस्वातानो वेश्वानरस्य
मूर्धेव सुतेजाञ्चचुर्विश्वरूपः प्राणः पृथग्वर्ताता सन्देहो बद्धलो
विस्तित रिवः पृथिय्येव पादावुर एव वेदिलीमानि विहिद्दयं
गाईपत्यो मनोऽन्वाहार्य्यपचन श्रास्थमाहवनीय" दत्यादि तच
संग्रयः।

किमिइ वैश्वानरो ज्ठराग्निरुत स्ताग्निराहो खिद्देवतात्माथवा ग्रारीरः किं वा परमेश्वर दति वैश्वानरात्मग्रब्दाभ्यां मंग्रयः। तच जाठराग्निवी अस्ताग्निवी देवतात्मा वा वैश्वानरः स्थात्। श्रुतिषु सर्वच वैश्वानरग्रब्दप्रयोगात्।

श्रयवा गारीरो वा खाँहैशानर श्रात्मग्रब्दख तत्रैव मुख्यवादैश्वानरग्रब्दखापि खचणया तत्र प्रवृत्तिषभवात्। तस्माच्छारीरो वैश्वानरो न परमेश्वर द्रत्येवं प्राप्तेऽभिधीयते। वैश्वानरः परमेश्वरो भवितुमईति। कस्मात्माधारणग्रब्दविग्रेषात्। वैश्वानरग्रब्दस्वयस्य साधारण श्रात्मग्रब्दो दयस्य साधारणस्वणापि विग्रेषो दृश्वते। "मूर्धेव सुतेजा" द्रत्यादिना।

<sup>(</sup>१) ग, सुतेजसस्तेति पाउः।

"अन्तर उपपत्ते"रित्यसिन्धिकरणे स्वकारभाष्य-काराभ्यासुपकोणलिवद्यायां तथैव प्रतिपादनात् । स एव केवलमायोपाधिकः सन् ईश्वर इत्युच्यते । तदुपा-सन्या तत्प्राप्तिः फलस्भवति ॥ ३०॥

नचायं जठरादीनां समावत्यतः परमेश्वरो वैश्वानरस्तस्य सर्व-कारणत्वात् सर्वात्मत्वोपपत्तेः। तस्मिन् यथोक्तविशेषसमावात्।

किञ्च, "स सर्वेषु कोनेषु सर्वेषु श्रुतेषु सर्वेष्यात्मखन्मन्ती" ति वैश्वानरस्य परमेश्वरत्ने तदुपासकस्य तङ्गावप्राष्ट्रा सर्वेकोकाश्रयाचानृतं (१) सभावति । श्रन्यया तन्न स्थात् । श्रिप च "तद्ययेषीका त्रसमग्री प्रोतं प्रदूर्यतेवं श्रास्य सर्वे पाप्रानः प्रदूर्यन्ते" इति वैश्वानरस्य परमेश्वरत्ने तदुपासकस्य तङ्गावमापनस्य सर्वपाप्रदास् स्वयपद्यते । इतर्था तद्योगात् ।

एवस यति वैश्वानरादिग्रब्दा भायकारोत्तंप्रकारेण परमेश्वरे यथामस्रवं योजनीयाः। तसादिश्वानरः परमेश्वर दति सूचकार-भायकाराभ्यां श्रुत्यर्थः प्रतिपादितस्तसादिश्वानरस्वेश्वरतं तदुपि-स्वस्य तत्प्राप्तिपत्तस्यादेश्वानरस्वेश्वरतं तदुपि-स्वस्य तत्प्राप्तिपत्तस्यवतीति भावः। हिरण्यगर्भस्यस्पमाद स्वति। श्रुत्युक्तग्रणोपेतः सूचात्मा हिरण्यगर्भीऽहमसीत्युपासकस्य तद्भावापत्तिपत्तमाह एतदिति। हिरण्यगर्भीपासनयेत्यर्थः हर्मस्

हिर्णागर्भस्य प्रते तदुपायकस्य ततात्री च समातिमा इ अक्तर-उपपक्ति । समन्वयस्त्रणे स्थितमन्तर उपपत्तेः "य एषो-

<sup>(</sup>१) क, -म्राद्लिमिति पाटा ।

ऽचिषि पुरुषो दृष्यत एष त्रात्मित होवाच एतद्मृतमभयमैतद्-महोति, तद्यद्यप्यसिन्धिर्विद्वं वा सिञ्चन्ति वर्त्मन्येव मच्चती"ति स्रूथते। तच संग्रयः किमचाच्यधिकरणे जपास्रवेनोपिद्यते हायात्मा जत देवतात्मा श्राहोस्विच्चारीरः किं वा परमेश्वर इति तच दृश्यते इति निर्देशाच्छायात्मोपास्रवेनोपिद्यते इति प्राप्तं तस्येव चचुःसन्निधानात्।

श्रथ वा देवतात्माखादि श्रिया नुगाइक लेन सिन हितलात्। यदा, ग्रारीरः खात्तखापि करणखामिलेन जाग्रदवखायां चनु-विश्वेषतः सिन हितलात्। तचेवात्म ग्रब्दखापि सुख्यलादेवं निश्चिते सत्यस्तलादिकं ग्रारीरे यथाकय श्चियोजनीयम्।

तसाम्कारीर उपास्तो न तु परमेश्वर दत्येवं प्राप्ते हूमः त्रिच्छाने परमेश्वर एवोपास्थलेन निर्दिश्वते न म्हायादिः। कस्मादाक्यप्रेषगतसम्बद्धामलवामनलभा<sup>(१)</sup>मनलास्तत्वादिगुणजातस्य परमेश्वर एवोपपत्तेः, दतर्वासस्भवात्।

किञ्च वाक्योपक्रमे "प्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म खं ब्रह्मे"ति सुखविप्रिष्टब्रह्माभिधानात् "य एषोऽचिणि पुरुषो दृष्यत" दृष्यता य एष सर्वनाक्योः प्रकृतपरामि प्राणेन तसीव प्रत्यभिक्षानात्।
प्राचार्यास्तु ते गति वक्तेष्यभीनां वजनाच । वाक्योपनि दिष्टं सुखविग्रिष्टं ब्रह्म दृष्टा चिस्याने ध्येयलेनोपदिष्यत दृति गस्यते । श्रन्यथा प्रकृतद्वाना प्रकृतप्रक्रिया प्रमृष्टात्। पर्मेश्वर्स्थापि उपामनार्थमचिस्थानल सुपपद्यते । तस्मात्यर्मेश्वर एवोपास्यः । उपको प्रस्तेनाधीता

<sup>(</sup>१) प्रकामकलित्यर्थः क्षतः (स्व) प्रसक्ते।

विद्योपकी प्रसविद्या तस्यामियमास्याचिका "उपको प्रसी इवै काम-स्वायनः सत्यकासे जावासे ब्रह्मचर्यमुवासे "ति शुनिवियमासाता । उपकोशको नाम कसिद्रस्वाचारी सत्यकामस्य गुरोर्निकटे ब्रह्मचर्यं क्वतवान् तसुपकोशसं शिष्यमग्निपरिचर्यानिमित्तं गरहे स्थापियला ग्रुदः सत्यकामो द्रव्यार्जनार्थं देशान्तरं जगाम तदोपकोश्रलख परिचर्यया मनुष्टास्त्रेताग्नयो ब्रह्मविद्यासुपदिदिशः "प्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म खं ब्रह्मे"त्यनन्तरं खखविद्याच्च पश्चाद्गतिप्रश्ने कते, श्राचार्यम्त ते गति वक्तेत्यग्रय जनुः, श्रनन्तरमागतेनाचार्योण प्रणतं प्रियं प्रति ब्रह्मविनुखिमव लनुखं प्रतिभाति केनोपिदिष्टा ब्रह्मविद्येति पृष्टे श्राम्यूर्पिदेष्टा श्राचार्यो गति वच्यतीत्युक्तमित्युक्षोपकोशच श्राचार्थं प्ररणं प्रतिपेदे प्ररणागतं प्रियं सत्यकामो गुरुरपदि-देश। "य एषोऽचिणि पुरुषो दृश्वते" इत्यादिना श्रत द्यं विद्योपको प्रलेगाधीतलादुपको प्रलविद्येत्युच ते । तसिनुपको प्रल विद्यावाक्यविचारे सूचकारभाव्यकाराभ्यां समष्टिप्राणोपाधिकसुख-विशिष्टपरमात्मोपास्या तत्प्राप्तिः प्रतिपादितेति भावः। इदानी-म्पीश्वरखह्पमास स एवेति। मायाखह्पं प्राङ्गिह्पितं समिष्टिख्रुल सूचाग्ररीरराहित्यं कैवल्यम्। "य श्रात्माऽपहतपाश्रा विजरो विस्तृ विश्वोको (१) विजिधको ऽपिपासः सत्यकामः सत्यसङ्ख्यः" "स कृतुं सुर्वीत मनोमयः प्राणगरीरो भारूपण द्रायादि श्रुखुन-गुणकः परमात्मां हमस्मी व्युपासनया तत्मा त्रिपासमावतीत्या ह तदिति र्दुश्वरभावापत्तिः **फलमा**वतीत्यर्थः ॥ ३०॥

79

<sup>(</sup>१) क, विम्हत्युणीकाविति पाठा।

"सर्वेच प्रसिद्धोपदेशादि" ति शाणिड स्यविद्यायां दहर उत्तरेश्य इति दहरविद्यायाच्च स्त्रचकारभाष्यकाराभ्यां यथोक्तेश्वरोपासनया तत्प्राप्तिप्रतिपादनात् "तं यथा यथोपासते तत्त्रथैव भवतीति श्रुतेश्व" ॥ ३८॥

तच समितिमा सर्वे विता । समन्यस्य पितं सर्वे प्रिमिन्
द्वीपदेशात् । "सर्वे (१) खिल्तदम् इत्वा तम्म सानित शाना उपासीत"
"श्रय खलु कत्मयः पुरुषो यथा कत्र सिंकोको पुरुषो भवति
तथेतः प्रेत्य भवति स कत्रं सुर्वोत्त" । "मनोमयः प्राणगरीरो
भाक्ष्ण" दत्यादि श्रूयते । तच संग्रयः किमच मनोमयलादिगुणकः ग्रदीर उपास्रतेनोपदिस्यते, श्राचोखित्परम्बद्धोति तच
ग्रदीर एवोपास्रतेनोपदिस्यते । मनोमयलादिगुणजातस्य तस्येव
सुर्व्यानेपपत्तेः न परम्बद्धा श्रिप्राणोद्धमनाः ग्रुभ" दत्यादि
श्रुत्या प्राणादिसम्बन्धप्रतिषेधेन तस्मिन्मनोमयलादिगुणानुपपत्तेः ।
यद्यपि जोवोऽप्रकृतो वाक्योपक्रमगतं बद्धा प्रकृतम् तथापि ग्रमगुणविश्वर्थवादगत्तनेन ब्रह्मणोऽप्यप्रकृतलादि सङ्गान्द्वारीर (१) एवोपास्थः।
एवं निस्थित वाक्योप्रगतगुणजातं शारीरे थोजियत्यम्।

तसाच्छारीर एवोपाखो न ब्रह्मित प्राप्तेऽभिधीयते। परमेव ब्रह्म मनोमयतादिगुणकसुपाखतया प्रतिपत्तव्यम्, कसात्सर्वेषु बेदानोषु तस्वेवोपास्रतेन प्रसिद्धतयोपदेशात्।

<sup>(</sup>१) सामवेदीयकान्दोग्योपनिषदि १४ खण्डे र्यं श्रुतिः॥

<sup>(</sup>२) -प्यत्रक्षतलादि लिङ्गः मारीर इति पाठः।

श्रवापि प्राणः गरीरमखेति समामान्तर्गतमर्वनामश्रुत्या सिल्लिख ब्रह्मणः परामग्रीत्। तद्धितार्थस्य सामान्यक्रपतस्य पेच्या निवर्त्तकलाभावाद्य। वाक्यग्रेषगतानां सत्यकामलादिग्रणानां ब्रह्मखेवोपपत्तेस्य ग्रारीरेऽनुपपत्तेः। ग्रमविधिपरादपि वाक्या-द्वह्मवोपास्यतेन ग्राह्मम्। एवं निश्चिते ग्रारीरपरात्मनोरभेदात् मनोमयवादिकमृद्वाष्विप समावति। यद्यपि वैपरीत्यं तथापि

समारोषास क्षेण विषयोद्धपतान् अवेत् । विषयस तु क्षेण समारोषं न क्षपत्॥ द्वाचार्यवाचस्यतिमिश्रेक्तवाच वैपरीत्यम् ।

किञ्च, "एतमितः प्रत्याभिषमावितासि"

"दूश्वरः सर्वेश्वतानां इद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ।

स्रामयन् पर्वस्तानि यन्त्राकृद्गितासायया ॥

तमेव गर्णं गच्छ पर्वभावेन भारत"।

दित श्रुतिस्तित्वासुपास्तोपासक्योः गारीरपरत्रह्मणोर्गन्नुगन्तस्यभावेन भेदत्यपदेशात्। श्रनन्तकस्त्राणगुणकं मर्वज्ञं सर्वग्रितिनित्यभुद्धसुक्तसत्यपरमानन्दादयं परंत्रह्मोपास्यम्। यद्यपि
"नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा" "चेचज्ञञ्चापि मां विद्धि सर्वचेचेषु भारत"
दिति श्रुतिस्तित्थां परमात्मनोऽन्यग्ररीरो नास्ति तथायविद्याकस्तितभेदमादाय तद्यपदेशः।

एवच यथोक्तपरमेश्वरोपामनया ग्रारीरखोपामनख तम्प्राप्तिः फलकावति। "यथा कत्र्रसिंकोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति" "मङ्गक्षा यान्ति मामपि" "मन्नपादात्परां ग्रान्तिं स्थानं प्राचित प्राचितिं स्वतिक्षितिभ्यः । तसाद्वृद्धीवोपास्यमिति प्राण्डिखिविद्यावाक्ये निश्चितं स्वकारभास्यकाराभ्याम् । एवमन्य-चापि । दहर उत्तरेभ्यः । "श्रय यदिदमस्मिन् श्रद्धपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्व दहरोऽसिश्चन्तराकाश्यसस्मिन्यदन्तस्वदन्वेष्ट्यं तद्वाव विजिज्ञासितस्यमि"त्यास्वायेशश्ववाकाश्रश्चने भ्रताकाशः प्रतिपाद्यते श्रारीरः परमेश्वरो वेति संश्चः । श्राकाश्रश्चन्दस्य भ्रतियोषे स्ववात्तर्वेद्व प्रतिपाद्यते दिति प्राप्तम् । श्रयवा श्रारीरो वा प्रतिपाद्यते । दहराकाश्रश्चने तसिन्नात्मश्रब्दस्य सुख्यतात् ।

तसाच्छारीर एव दहरों न परमेश्वर दति प्राप्ते ब्रूमः। दहराकाग्रः परमेश्वरों भवितुमईति कसादुत्तरेभ्यो हेत्भ्यः। तथाहि उत्तर्राद्भाने वात्माकाग्रसावानेषोऽन्तर्द्वयाकाग्र दति वाह्याकाग्रेन दहराकाग्रस्थोपमानोपमेथभावः प्रतिपद्धते। स च स्ताकाग्रपरिग्रहेज्ञोपपद्यते तेन तस्थोपमेथलायोगात्। तथा जीव-परिग्रहेऽपि तस्थोपाधिपरिष्क्रित्रस्थ तेन तद्योगात्।

किन्न, "च श्रात्माऽपहतपामा विजरोविसृत्युर्विभोकोविजिन् घत्मोऽपिपामः मत्यकामः मत्यमंकस्य" दित वाक्यभेषगतानां गुणानां प्रारीरश्रुताकाभयोरनुपपत्तेः । दहराकाभः परमेश्वर एव । श्रपि च, "तथे दहात्मानमनुविध प्रजन्येतांस मत्यान् कामांस्तेषां मर्वेषु स्नोकेषु कामचारो भवति य एष मन्प्रमादोऽस्माच्चरीरात्ममृत्याय परं ज्योतीरूपं मंपद्य खेन रूपेणाभिनिष्यधते" दित दहराकाभो-पामकस्य तङ्कावापत्तिफलं दर्भयति । तन्च भारीरश्रुताकाभपरि-ग्रहेस्नोपपद्यते । तस्माद्दराकाभः परमेश्वर एवेति दहरविधावाक्ये भावनामान्येतु तत्तारतम्येन सार्ष्ट सार्ध्य सामीप्य सालोक्य पालानि भवन्ति । "साद्यः सायुज्यं सालोकतां जयती"त्यादि श्रुतेः । ये पुनः साधनचतुष्टयसम्बन्धाः विचारासमर्थाः मन्द्रप्रज्ञाः तेषां गुरुमुखाद् ब्रह्म स्वकारभाष्यकाराभ्यामीश्वरोपायनया तङ्कावापित्तः प्रतिपादिता। तस्मान्तदुपायनया तत्माप्तिः पालक्षवतीति निरवधम् । ईश्वरोपायन्वया तत्माप्तिः पालक्षवतीति निरवधम् । ईश्वरोपायन्वया तत्माप्तिः पालक्षवतीत्व श्रुत्यन्तरं मंवादयित तं यथेति। तं परमात्मानं यथा येन प्रकारेण यादृष्यगुणविष्ठिष्ठलेनोपायते श्रह्मेवश्वरोऽस्मीतिष्यायति । तथैव तादृष्ठमेव पालक्षवति । तदृक्षम्

"येनाकारेण ये मर्ला मामेवैकसुपासते।
तेनाकारेण तेम्योऽहं प्रस्त्रो वाञ्कितं ददे" ॥
इति। चकारेण स्तृतिं ससुचिनोति।
"यं यं वापि स्तरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्।
तं तमेवैति कौन्तय! सदा तद्भावभावितः" ॥
इति स्तृतेश्वत्यर्थः ॥ ३ ८ ॥

मदाभिवेन रघुनायं प्रति

ननु भावनोत्कर्षेण तत्माचात्कारवतस्तत्मस्रभवतः भावनामान्चे किं स्वादिति तचा सभावनेति । मनुस्रवविस्तिपूर्वकं
तद्भावापित्तर्भावनोत्कर्षः , देन्हे मनुस्र्योऽसमिति यथा तदत्।
रूप्रमनुस्रवस्तरणपूर्वकं तद्भावापित्तर्भावनामान्चम् । तत्तारतस्येन।
परमेश्वरेण समानेश्वर्यभोगवत्तं सार्ष्टिः अगद्वापारवर्जम् (१) । तदुक्तम्,
(१) क, वस्तिति पादः।

प्रमास्याम्याप्रमासम्बन्धः प्रमुखात्मः चताप्रप्रमाटः पात्रकृतः इटाट्याः गिहनतात्त्रीपृत्रानं चकारो महाभूतम् द्वायोगिनामः १। क्यतमिपतो धयेतित।। ध्यातकप्रमात्मे ब्राह्मः द्वातक महोन्यपदेश। तमक्य रोषे द्वात स्र १९४ मिन अदेतिचनाको स्त्रमे

निश्चित्य सर्वीपाधिविनिर्मुत्तं सिंचदानन्दलक्षणं ब्रह्मा-उद्दमसौति निर्गुणब्रह्मोपासनया श्रसिन्वेव शरीरे जीवद्वस्थायां मरणावस्थायां वा ब्रह्मलोके वा उत्पन्न-ब्रह्मसाक्षात्कारेण तत्प्राप्तिफलस्थवित श्रुते () न्याय सामान्यात्। "अमत्येतेनैवाक्षरेण परं पुरुषमभि-ध्यायोत। स एतसाज्जीवधनात्परात्परं पुरिश्चयं पुरुष-मौक्षते। अमित्यात्मानं युज्जीत अमित्येवं ध्यायया श्रात्मान"मित्यादि श्रुतिभ्यः। भगवताप्युत्तम्, "अमित्येकाक्षरम्बद्धा व्याद्यन्त्रामनुस्मरन्। यः-प्रयाति त्यजन् देइं स याति परमाङ्गितिम"ति॥ ३६॥

"जगद्वापारवर्जं (२) प्रकरणादमिक्वितितलाचिति" समानक्ष्पलं साक्ष्यं समीपवर्त्तिलं सामीयं समानकोकलं साकोकाम्, एवं भावना-तारतम्येन पत्तारतम्ये श्रुतिं प्रमाणयित सामदित। सामः प्राणस्य सायुच्यं तादान्यं तद्वावापित्तिरित्यर्थः। नचान्यस्थान्यभावापित्तः क्यं विरोधादितिवाच्यम्, समष्टिक एणानामेव परिच्चेदाभिन्मानेन व्यष्टिलपाप्तिरिति श्रपरिच्चिकोपासनया परिच्चेदाभिन्मानेन व्यष्टिलपाप्तिरिति श्रपरिच्चिकोपासनया परिच्चेदाभिन्मानिवृत्त्या व्यष्टिलनिवृत्तिसम्भवेन तद्वावापत्तेरिवरोधादुपास-कस्थममेवार्थं श्रुतिराष्ट् "देवोस्थला देवानप्येति"। एतादृशं पत्तन्मावनोत्कर्षण भवति तन्मान्ये पूर्वाक्रमेव भवतीति दर्शयित सम्

<sup>(</sup>१) क, ग, श्रुतिन्यायसम्पादिति पाठः।

<sup>(</sup>१) क, यस्त्रसिति पाउः।

सोकतामिति। त्रादिशब्देन "एतासां<sup>(१)</sup> देवातानां सायुच्यं सार्षितां समानकोकतां यानीति" दत्यादि श्रुतयो सञ्चने। साको-क्यादिफलभेदःपुराणेषु स्फुटः। एवं सगुणोपासकानां तत्पद-वाचार्यनिरूपणप्रमङ्गेन तत्तदुपायनया तत्तत्वाप्तिषणमुक्कोपायना-प्रसङ्गेन भवेतोविरक्तानां मन्दप्रज्ञानां विचाराज्ञमाणां ब्रह्म-जिज्ञासूनां निर्गुणब्ज्ञोपामनया तत्माचात्कारदारा "क्रेचिनकर्म-व्यपदेशाता" इति न्यायेन मणिप्रभायां मणिनुद्धा प्रवत्तस्य मणि-प्राप्तिविचिगुणब्रह्मप्राप्तिं दर्भयति ये पुनरिति। नित्यानित्यवसु-विवेकादिसाधनजतुष्ट्यम्। एतच श्रग्रेनिरूपयिथिति ब्रह्मविचा-रासमर्था दत्यर्थः। तत्र इतुमाइ मन्देति। नच मन्दप्रज्ञानां ब्रह्मज्ञाने कथं प्रवृत्तिः खादिति वाच्यम्, सुसुचावगात्। तथाच श्रुतिस्रतीतिहासपुराणेषु मन्दप्रज्ञानां मैदेयीप्रस्तीनां सुसुचूणां मोचमाधने ज्ञानादौ प्रवृत्तिद्र्यनात् प्रायः स्तीणां मन्द्रप्रज्ञलास । एवं पुरुषाणामपि तत्सकावात्। न काष्यस्पपत्तिरितिभावः। श्रविषाचरयोजना ये मन्द्रप्रज्ञा गुरुसुखाङ्कृ निश्चित्य निरुपाधिकं ब्रह्माइमसीत्युपायते तेषां निर्गुणब्रह्मोपायनयोत्पन्नब्रह्मयाचात्का-रेण तत्प्राप्तिः फलमावतीति । कदाभवतीत्याकाङ्गायामाद प्रस्मि-नेकेति। निर्गुणबन्नोपासे निदिधायने पर्यवसानानिदिधायनस ब्रह्मधाचात्कारं प्रत्यतरङ्गधाधनतावगमात्तेनानातान्यातानुद्धिनिवनौ तसंस्नृतान्तः करणस भावनापरिपाकतारतम्येनासिनेवगरीरे जीव-दवस्थायां मर्णावस्थायां ब्रह्मकोके वा ब्रह्मसाचात्कारो भवति।

13 .

<sup>(</sup>१) क, एनासामैवेसि पाउः।

ज्ञानप्रवादेन विष्ठद्भयत्त्वस्तरस्त तं प्रथति निष्कतं ध्यायमानः ध्यानयोगेनः सम्प्रश्रनातान्यात्मानमाताना ध्यानेनातानं प्रथन्ति "केचिदातानुमाताने"ति श्रुतिभ्यः। ततः प्रारम्भे चौणे स्त स्व द्धपेण ब्रह्मप्राप्नोतीत्यर्थः ।

नन् मन्दप्रज्ञानां ब्रह्मस्क्ष्पसाञ्चातलेन निर्गुणब्रह्मोपास्तिः कथं स्थात्, नह्मज्ञातलं केनचिदुपासितं प्रकात दत्यत श्रास् गुरुसुखादिति । तदिज्ञानार्थं "म गुरुसेवाभिगच्छेत्समित्पाणिः श्रोचियम्बृह्मनिष्ठं" "प्रान्तोदान्त उपरतस्तितिचुः श्रद्धान्वितो भूला-त्रान्येवात्मानं पर्यत्।"

> "श्राचार्यवान् पुरुषो वेद" "यस्य देवे पराभितः।" "ति दिद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन चेवया॥ उपदेच्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। श्रद्धात्त्वसभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः॥"

द्यादि श्रुतिस्तृत्वप्रकारेण गुरुमुपसृत्य तत्रमादान्तदुप-देशेन ब्रह्मतत्पदार्थं लं पदार्थञ्च विवेशेन देहेन्द्रियमनोबुद्धाहद्धारा ज्ञानविक्वणलेन मायाविक्वणलेन स्पूषस्त्रकारणभरीरा-धिष्ठानस्तं प्रत्यगात्मानं मायाधिष्ठानं मचिदानन्दक्वणमदितीयं परमात्मानञ्च निश्चित्य निञ्चयेन ज्ञाला "यन्तदृश्यमगाद्यमग्रब्द-मस्पर्भमद्भपम्ययमस्त्रुक्मनणवद्घस्तमदीर्घमप्राणोद्यमनाश्चुश्रोऽमङ्गो-द्यायं पुरुषः"।

"निष्कतं निश्रियं गान्तं निरवधं निरञ्जनम्।" "श्रक्केद्योऽयमदाद्योऽयमक्कोद्योऽप्रोख एव च॥

त्रवन्तोऽयमचिन्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते ॥" तद्यक्रमादिह्रमुचर्धियान्विरोधः सामान्यतद्वावाभ्यामीप-सद्वत्तदुक्तमित्यादिश्रुतिस्रतिन्यायैर्वञ्चणोनिरपाधिकवावगमान्नि-भुणब्रह्मोपासनं समावत्येव खरा विचारासमर्थलेऽपि गुरूपदेशोन तज्ज्ञानस्य परोचस्य समावादित्यर्थः। निर्गुणोपासनमभिनीय द्र्यति सर्वेति। उप्रज्ञचणं 'ब्रह्मेवाइमसि श्रह्मुद्धासी'ति व्यतिहारेणोपासनं कर्त्तवं (१)"तञ्चाहमस्मि भगवोदेवते ऋहं वै लमसि भगवोदेवते तद्योऽहं मोऽमौ योऽमौ मोऽहं व्यतिहारो विभिषन्ति दीतरवदि"त्यादि सुचेभ्यः। तथा चोक्तम्, "चिदातााचं नित्यश्रः द्वें दुः सुप्तमददयः । परमानन्दशन्दोचो वासुदैवोऽचमस्मी"ति॥ ब्रह्मण उपाधिविनिर्मोको द्रष्टयः। वच्यमाणविचापनेन एवं चर्चोक्रोपासनेन चर्चोक्तं फलस्भवतीति कुतो ज्ञायते दत्या-काङ्गायामार श्रुतिरिति। "तं यथा-यथोपासते तक्तथेव भवती"- युन् त्युदाद्यतः श्रुतेः । "तस्रूष्यस्याप्रतीकाचं वनाचयती"ति वादरायणः । "उभयधादोषात्तत्<sup>(१)</sup> क्रतुस्रे"ित न्यायस प्रकृतेऽपि तुस्त्रलादेवं स्वीती ज्ञायत इत्यर्थः। यथोक्रब्रह्मोपामनेम तत्प्राप्ती प्रमाणलेन श्रुत्य-न्तराखुपन्यस्ति। ॐदत्येतेनेति। त्रच हतीया दितीयार्थे मु द्रष्ट्या ॐकारवाचः परमात्माचमसीति। "यः परं पुरुषं प्रमात्मानमभिष्यायीत उपामीतं स उपामकः पुरुषमीचतः (१) ब, ब, बंदीन पाडः। (१) ब, अभयथायदोषादिन पाडः। ये प्रमानिक प्रमानिक पाडः। ये प्रम "श्रन्थे त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते। तेऽपि चातितरन्त्येव सृत्युं श्रुतिपरायणा॥"

इति च। एवं तत्पदार्थस्य मायोपहितस्य ब्रह्मण-स्तटस्थलक्षणं जगज्जन्मादिकारणत्वं निरूपितम्। श्रय-मेवाध्यारोप इत्युच्यते। श्रस्यापवादश्रेदानीमुच्यते। श्रपवादो नाम श्रिधष्ठाने स्नान्या प्रतीतस्य तद्यतिरेके-णाभावनिश्रयः। यथा श्रुत्त्यादौ स्नान्या प्रतीतस्य रजतादेः श्रुत्तिव्यतिरेकेण नेदं रजतं किन्तु श्रुत्तिरि-त्यभावनिश्रयः। श्रयमेव बाधोविलापनमिति चोच्यते। स च बाधस्त्रिविधः॥ श्रास्त्रीयो यौक्तिकः प्रत्यक्ष-श्रीति॥४०॥

दित अती योजना श्रयमेवार्थः श्रुत्यन्तराणामि शिव्याद्येन "ॐ कम्बृद्धा खम्द्र्धा पुराण"मित्यादि श्रुतिर्यद्धाते। तच स्पृति-मायाद भगवति । प्रणवजपङ्कर्वन् सूमां तत्पद्बच्धं परमात्मानं वास्देवमद्द्वास्मीत्यनुस्तर्वनुस्थानं कुर्वन् देदन्त्यजन् थः पूर्विक्तयोगधारणवान्तरणं प्राप्नोति स परमाङ्गितम्बृद्धाभावज्ञचणां सुक्तिं याति प्राप्नोतीत्यर्थः ॥ ३ ८ ॥

चयोदशाधायस्रोकमण्येवोदाहरति। श्रन्थेलिति। श्रन्थे साधनचतुष्ट्यसम्पन्ना मन्दप्रज्ञा एवमजाननोऽपि विचारं कर्तुः मश्रमाः। श्रन्थेभ्य श्राचार्य्यभ्यो ब्रह्मस्वरूपं श्रुवा तन्तं पदार्थे। विवेकेन प्रिशोध्य श्रुतिपरायणाः सन्तोऽहम् ब्रह्मासीत्युपासते ध्यानङ्कर्वन्ति तेऽपि धर्वानर्थहेतं सृत्युमज्ञानमतितर्न्येव त्रति-तरास्राग्रयन्येव नास्यच सन्देषः।

> "तेषां नित्याभियुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकस् । ददामि वृद्धियोगं तं येन मासुपयान्ति ते ॥ तेषामेवानुकमार्थमहमज्ञानजं तमः । नाष्रयास्याताभावस्यो ज्ञानदीपेन भास्तता ॥"

भगवतीमानात्। तेऽपि चातितरन्तीत्यनेन विचार-मृत्युतर्णं कौ मुतिकन्यायप्रसिद्धमिति सूच व्यपि कारेणिति स्नोकतात्पर्यार्थः । किम्बद्धना सर्वासां सगुणनिर्गुणोपा-सनानां चित्तैकाव्यदारा ब्रह्मसाचात्कार एव सुख्यफलं ज्ञान-प्रकर्णे पठितलात्। एतदभिप्रायेणैव सूचक्रता वादरायणेनोपा-मनाविचारो ज्ञानकाण्डे छतः। ब्रह्मचोकादिषचन्तु नान्तरीयक-मिति भावः। एवं स्टबादिनिक्पणप्रमङ्गागतसुपासनाविचारं परमप्रकृतमुपसंदरति एव मिनि। एवसुक्ररीत्या। नस्वधारोपापवादयोर्त्रद्वपतिपत्तिहेत्त्वात्तावपि निरूपणीयावित्या-ग्रङ्य ब्रह्मणोमायादारासूचासूचप्रपञ्चसृष्टिनिरूपण्सुखेन क्रान्मादिकारणलनिरूपणमेवाधारोपनिरूपणमिखाइ अयमेकेति। अतसिंबद्बुद्धिरधारोपः। अपवादनिरूपणं प्रतिजानीते अस्ति। द्भदानीमधारोपनिरूपणाननारं प्रसक्तस प्रतिष्रेधसम्भवादिति आवः। कोऽयमपवाद दत्याकाङ्गायां तत्त्वरूपमार श्रपवादीनामेति। तद्वातिरेकेण तद्भिन्नेलेन "दत्यंभावे हतीया" उन्नमेवार्थमुदा दत्ति यथिति । नतु तत्त्रमसादिवाचाष्ट्रज्ञानाद्ज्ञानतत्कार्यं वाध्यते ।

## **च**देतचिन्ताकौस्त्रभ

"श्रयात श्रादेशो नेति नेति" "नेह नानास्ति किश्वने"त्यादि श्रास्त्राद्वह्मव्यतिरेकेण प्रपश्चाभाव- निश्चयः श्रास्त्रीयोवाधः। मृद्यतिरेकेण घटाभावनिश्चय- वत् निखिलकारणीभृतब्रह्मव्यतिरेकेण निखिलप्रपश्चा- भावं निश्चित्य दृश्यमानस्य मिथ्यात्वनिश्चयेन ब्रह्मात्म- माचत्वनिश्चयो यौक्तिकवाधः। श्रहम्बृह्मास्मीति तत्त्व- मस्यादि वाक्यजन्यसाश्चात्कारेणाज्ञानतत्कार्य्यनिष्टत्तिः प्रत्यक्षवाधः। यौक्तिकवाधस्यायंक्रमः। (१)स्थूलप्रपश्चः

"तत्त्वमस्थादिवाक्योत्यसम्यम्धीनन्त्रमाचतः। श्रविद्यासद्वकार्योण नासीदस्ति भविष्यती"ति॥

वार्त्तिकवचनादस्मदादीनां घटज्ञानेन घटाज्ञाननिवृत्तिवद्हम् अद्यास्मीति ब्रह्मसाचात्कारेण तद्ज्ञाननिवृत्तेः। "विद्दनुभवसिद्ध- लाचे"ति वदन्ति । तच कोऽयम्बाध दत्याकाङ्कायामयमपवादः स एव बाध दत्युच्यते दत्याह श्रयमेवेति । यच यत्रतीयते तच तस्य चिषु कालेय्यत्यन्ताभावनिश्चयो बाधः ! तं विभजते स चेति । चेविध्यमेवाह श्रास्तीयेति ॥ ४ ० ॥

श्राष्टं युत्पादयित श्रयात दत्यादिना । दितीयं युत्पादयित सद्धातिरेकेणेति । त्वतीयं युत्पादयित श्रहम्ब्रह्मास्मीत्यादिना विपर्ययेण तु क्रमोऽत उपपद्यते चेति न्यायमनुसर्स्वचयौक्तिकवा-धस्य क्रमन्निरूपयित यौक्तिकवाधस्थेति । श्रयं वच्छमाणः ददं

<sup>(</sup>१) ब, ख, खूलप्रपद्यं सर्वमपि इति पाठः।

सर्वोऽपि स्यूचभृतेषु विलाप्य तद्यतिरेकेण तन्नास्तीति निश्चत्य स्यूचभृतानि समष्टिव्यष्टिस्यसभ्यभीरच्य स्वयम् भृतेषु विलाप्य तचापि पृथिवीमसु विलाप्य अपसोजिस तेजीवायी वायुमाकाभे आकाशमज्ञाने अज्ञानं चिन्नाचे विलापयेत्। तथाच सृतिः।

"जमत्मितिष्ठा देवर्षे! पृष्ठिव्यसु प्रलीयते। ज्योतिष्यापः प्रलीयन्ते ज्योतिर्वायौ प्रलीयते॥ वायुष्य लीयते व्योम्नि तचाव्यक्ते प्रलीयते। श्रव्यक्तं पुरुषे ब्रह्मिक्कले सम्प्रलीयत॥" इति। उक्तन्त्व।

"त्रकारं पुरुषं विश्वमुकारे प्रविकापयेत्। उकारं तैजसं स्रद्धां मकारे प्रविकापयेत्॥ मकारं कारणं प्राज्ञं चिदात्मिन विकापयेदि"ति॥ श्राभ्यामध्यारोपापवादाभ्यां तत्त्वं पदार्थशोधनमिप

सिङ्गभावति ॥ ४१ ॥

ग्रब्दार्थमा इ खूलप्रपञ्चमिति । मर्वे खूलप्ररीरमार्भ्य ब्रह्माण्डप-र्यनं खूलभृतेषु पञ्चीकतभृतेषु तेषां तत्कारणलात्तेषु तदिलापन-मुचितमिति भावः । किं तदिलापनिमत्याकाङ्घायामा इ तदिति । कारणीभृतपञ्चीकतभृतयतिरेकेण ब्रह्माण्डतदन्तवर्त्तिकार्यजातना-स्तीति निश्चित्येत्यर्थः । एतदुक्तभावति दृष्यमानस्य कार्यजातस्य कारणसत्तातिरिक्तमत्तानङ्गीकारात् । कारणव्यतिरेकेण कार्यमा- तथाहि, मायादिसमष्टिस्तदुपहितच्चैतन्यमेतदाधा-रानुषहितमखण्डचैतन्यच्च तप्तायः पिण्डवत्। एतत्त्रय-मविविक्तमेकात्वेनावभार्तेनं तत्पद्वाच्यार्थो भवति। विविक्तमखण्डचैतन्यं तत्पद्बख्यार्थी भवति॥४२॥

सीति निश्चित्य ति स्मृत्य कारणेकगोचरं स्मरणं विलापनिति स्मृत्यानि स्मृत्यानि

तदेवोपपादयित तथा होति । तत्पदार्थं ग्रोधयित मायेति ।
माथा श्रादिर्यसाः स्यूलसूत्तास्तायाः (१) समष्टेः सा तथोक्ता मायादिश्वासौ समष्टिश्वेत्यनन्तरं कर्मधारयः। श्रयसावः। समष्टिस्युलस्न्वागरीरमाया तदुपहितवैश्वानरस्र्वात्मेश्वरचैतन्यमेतदाधारानुपहिताखण्डचैतन्यमेतन्त्रयं तप्तायः पिण्डवद्विविक्तमेकलेनावभासमानं
तत्पदस्य वाच्यार्थं इति । तत्पद्षच्यार्थमाह विविक्तमिति ।
समष्टिस्यूलस्त्वागरीरमायाभ्यो विविक्तं विवेकेनान्वययितिरेकाभ्यां
पृथक्कत्य निश्चितमखण्डचैतन्यं तत्त्वमसिवाक्येन (१) तत्पद्रलच्यार्थ
इत्यर्थः। एतावन्वययितिरेकौ तत्पदार्थग्रोधनोपायौ तथाहि, स्यूल-

<sup>(</sup>१) ग, क, रूपाया द्ति पाटः।

<sup>(</sup>१) ग, क, वाक्य इति पादः।

अविद्यादिव्यष्टिरेतदुपहितचैतन्यः। एतदाधारानुप-हितं प्रत्यक्चैतन्यम्, एतस्रयं तप्तायः पिण्डवदविविक्त-मेकत्वेनावभासमानं त्वं पदवाच्यार्थो भवति। विविक्तं

प्रपञ्चिखायवस्थायां तत्साचिलेन पञ्चीकरणात्पूर्वं सूस्राभ्रततत्कार्य-माचिवेनाकामादिस्ष्टेः पूर्वं प्रचयावस्थायां मायामाचिवेन तत्त्वज्ञानेनाज्ञाननिवृत्तौ भोगेन प्रार्थे च चीयमाणे जीवस्य वर्त्त-**मानदे हपात्रे त्तरविदे इमुक्तावस्थायामख**ण्डस्वप्रकाग्रचिद्रूपेण तत्पदार्थस्य परमातानोऽन्वयः।ममष्टिस्यूलप्ररीरस्य पञ्चीकरणात्पूर्व-मभानं समष्टिसूद्धाग्ररीरस्थाकाग्राद्युत्पत्तेः पूर्वं मायाया सुन्धव-खायां व्यतिरेकः। जीववत्परमात्मनोजाग्रदादिसम्बधाभावात्। कारणातानारभाणाधिकरणन्यायेनारोपितस्य चाधिष्ठा-नात्मनामन्त्राङ्गीकाराद्मदुत्पत्तिवादनिराकरणाच । यथोक्रप्रकारेण ममष्टिस्यू बसू द्वापारी रतत्कारणमायानां यथो कावस्यासभानं यति-रेकः। तत्पदार्थस्य परमात्मनोभानमन्वय दत्येवमन्वययतिरेकाव-भ्यूपगन्तर्थो नलन्यादृष्रौ । तयोर्चासभ्यवात् । "श्रन्यच धर्मा"दि-व्यादिश्रुत्या प्रमातानः पुष्णापुष्यसम्भानवगमाच । तसादाभ्या-मन्वयविरेकाभ्यां ग्रोधिततत्पदार्थां माया तत्कार्य्याभ्यामपराम्हष्टा-खाउमचिदानन्दसक्पः परमात्मा तत्पदस्य बच्चार्थ भावः ॥ ४ ९॥

लं पदाधं प्रोधियति श्रविद्यादौति। श्रविद्या श्रादिर्यस्थाः सा तथा सा चासौ व्यष्टिश्चेत्यविद्यादिव्यष्टिः। श्रयमभिप्रायः प्रत्यक्चैतन्यं त्वं पदलस्यार्थो भवति। एतौ लस्यार्था-वुपादाय सम्बन्धचयेण सहितं तत्त्वमस्यादिवाकां लस्र-णया ऋषण्डार्थबोधकमभवति॥४३॥

व्यष्टिस्यूलसूत्तागरीरतत्कारणविद्या । एतद्पहितविश्वतेजसप्राज्ञाञ्च । एतदाधारानुपह्तिप्रत्यक् चैतन्यं तप्तायः पिष्डवदेकलेनावभाषमानं लं पद्वाचार्थ इति । लं पद्स्य बच्चार्थमार विविक्तमिति । श्रनययतिरेकाभ्यां स्थूलसूत्त्रकारणग्ररीरेभ्यो विविकं पृथक्कत्य-निश्चितं प्रति-प्राभूपम् जड़ानृतदुःखात्मका रङ्कारादिभ्यः प्रातिको स्थेन मचिदानन्द जचणतयाञ्चतिशकागत दति प्रत्यक्, प्रत्यक् च तचैतन्यं प्रत्यक्चैतन्यं चेतनस्य भावस्थैतन्यं ज्ञप्तिखरूपमिति यावत्। (१)(तत्त्वं पहार्थी ग्रौधनीयो) ऋत्वयव्यतिरेको दर्भितौ। ऋभाने ख्रुबदेइस्य स्वप्ने यद्गानमातानः मोऽन्वयैत्यतिरेकः। तद्गानेऽन्यानव-भाष**ानं चिङ्गाभाने सुषुप्तौ खादात्मनो आनमन्त्रयः।** व्यतिरेक्ष् स्वाताभाने चिङ्गस्थाभानसुचाते । सुषुष्ट्राभाने भानन्तु समाधावा-तानोऽन्वयः। यतिरेकस्वाताभाने सुषुष्टानवभाषनमिति। एवं तत्त्वं पदार्थी ग्रोधियला वाक्यार्थिविचारियतं प्रतिजानीते एताविति। वाक्यार्थज्ञानकारणलात्। तत्तं पदार्थग्रोधनोपा-यान्ययतिरेकाभ्यां "सत्यं ज्ञानसनन्तमृद्धा विज्ञानमानन्दमृद्धां योऽयं विज्ञानमयः। प्राणेषु इद्यन्तर्चोतिः पुरुषः दत्याद्यवान्तर-वाक्येस भौधितौ तत्तं पदार्थी बच्चौ ग्रहीलेखर्थः ॥ ४३॥

<sup>(</sup>१) क, ख, पुद्धके न इम्सवे।

सम्बन्धचयं तु पदयोः सामानाधिकरुण्यम्। सामा-नाधिकरण्यं नाम भिन्नप्रवित्तिमित्तानां शब्दानामेक-सिनर्थे रितः। "यथा सोऽयं देवदत्त" इत्यन तत्नास-विशिष्टदेवदत्तवाचर्कुंशब्दस्य एतत्कालविशिष्टदेवदत्त-वाचकायं शब्दस्य च एकस्मिन्देवदत्तिपिएडे वृत्तिः सामा-नाधिकरण्यं पदार्थयोविभोषणविभोष्यभावः। तचैव स प्रब्दार्थतत्कालविणिष्टायं प्रब्दार्थे तत्काल-विशिष्ट्योरन्योऽन्यक्षेद्व्यावत्तंकतया विशेषणविशेष्य-भावः। "सोऽयमयं स" इति पदयोर्थयोर्वा श्रविरुद्ध-वाक्यार्थेन सह लक्यलक्षणभावः। यथा तचैव "सोऽय-मि"त्यादि वाक्ये सज्ञब्दायंज्ञब्दयोक्तदर्थयोर्वाऽविरुष्ड देवदत्तिपिएडेन वाक्यार्थेन सह लक्ष्यलक्षणभावः। स्था "तत्त्वमस्या"दिवाक्ये तत्त्वं पदयोः परोक्षत्वापरो-म्ब्रिविशिष्टेश्वरजीववाचकयोर खएडचैतन्ये वृत्तिः। सामानाधिकरण्यम् तथा, तत्त्वं पदार्थयोरीश्वर

सम्बन्धित । सामानाधिकरणं विशेषणविशेष्यभावो बच्च-लचणभावश्चिति चयः सम्बन्धाः पद्योः सामानाधिकरणं पदार्थयो विशेषणविशेष्यभावश्च पदयोवां पदार्थयोवाऽखण्डचैतन्येन सह लच्चालचणभावः । एतेः सहितं महावाक्यमखण्डार्थवोधकमित्यर्थः । लच्चालचणभावः । एतेः सहितं महावाक्यमखण्डार्थवोधकमित्यर्थः ।

**अदैतचिन्ताकौस्तु**भे

जीवयोरन्थोन्थभेद्थावर्त्तकतया तत्त्वमित त्वं तदिस इति विशेषणविशेष्यभावः। तथा तत्त्वं पद्योस्तदर्थ-योर्वा वाक्यार्थेनाविरुद्धखण्डचैतन्थेन सह विरुद्धांशपरि-त्यागेन लक्ष्यलक्षणभावः। तदुक्तम्,

"सामानाधिकरण्यञ्च विश्रेषणविश्रेष्यता लक्य-लक्षणभावञ्च। पदार्थप्रत्यगात्मनामि"ति,

श्रस्यार्थस्तु उक्त एव। एतद्भिप्रायेण वाकारक्ताविष उक्तम्। तत्त्वमस्यादिवाकाञ्च तादाक्ष्यप्रतिपाद्ने लक्ष्यौ तत्त्वं पदार्थौ दावुपादाय प्रवर्त्तत इति। तादाक्ष्यप्रति-पादने, श्रक्षां स्वरूपप्रतिपादन द्रत्यर्थः॥ ४४॥

नन् समानेनाधिकरणेन सम्बन्धः सामानाधिकरणं तत्कयं वाक्यार्थज्ञानोत्पत्तौ हेतुः स्वादित्याश्रङ्खा सामानाधिकरण्विमित। शब्दानामेकसिन्धर्यं दित्तः सामानाधिकरण्विमित्युक्ते घटकलश्रयो-रिप सामानाधिकरण्वं स्वात्तत्र्य ताभ्यामिप वाक्यार्थवोधः स्वात्। नच तदस्ति तथोः पर्याधलात्। श्रतस्तद्वारणायोक्तं भिन्निति। तचोदाहरण माह यथेति। विशेषणविशेष्यभावसम्बन्धमाह पदार्थ्योरिति। पदजन्यज्ञानविषयलं पदार्थलम्, व्यावर्त्तं विशेषणं व्यावर्त्यं विशेषां तसुदाहरित यथेति। तचेव सोऽयं देवदत्त इति विशेषणं वाक्ये लच्छालज्ञणभावसम्बन्धमाह पद्योरिति। लच्छातेऽपीऽने-वाक्ये लच्छालज्ञणभावसम्बन्धमाह पद्योरिति। लच्छातेऽपीऽने-नेति व्यत्यत्या पदम्पदार्थावालज्ञणम्, श्रविहद्घोऽखण्डार्थो लच्छाः, वाक्यजन्यज्ञानविषयो वाक्यार्थस्तेनेति यावत् लद्याहरित थयेति।

संसर्गस्य वा विशिष्टस्य वा विशिष्टेक्यस्य वा प्रत्य-स्नादिविष्डत्वेन "तत्त्वसस्या"दिवाक्यप्रतिपाद्यत्वायो-गात्। श्रखण्डत्वं नाम विजातौयसजातौयस्वगत-भेदश्रन्यत्वम्, सर्वस्य प्रपञ्चस्य ब्रह्मव्यतिरिक्तस्य किल्प-तत्वेन मिथ्यात्वादिजातौयभेदश्रन्यता जीवपरमात्मनो-रत्यन्तैक्यात्, सजातौयभेदश्रन्यता एकरसत्वात् स्वगत-

प्रत्यभिज्ञावाकां सप्तम्यर्थः, लौकिके सोऽय मित्यादि वाको सम्बन्ध चयं खुत्पाद्य वैदिके "तत्त्वमस्या"दिवाको तद्र्णयित तथेति। तच समातिमाह तद्क्रमिति। जन्णया तत्त्वमस्यादिवाकामखण्डार्थ-बोधकमित्यचाचार्यसमातिमाह एतदिति।

नन् किमिदं तादात्यं तिन्धसाधारणधर्मो भेदसिख्ण-रभेदो वा नोभयणापि सम्भवति। श्रदेतिसिद्धाऽपिसिद्धान्तप्रस-क्रादित्यत श्राष्ट तादात्येति। स चासावात्मा च तदात्मा तदा-त्मनोभावस्तादात्यमिति खुत्पत्त्या तादात्यप्रब्दस्थाखण्डार्थस्वरूप-मर्थदिति (१)तात्पर्यार्थः ॥ ४ ४ ॥

नन् घटमानयेत्यादी मंग्रगी वा विशिष्टो वा वाक्यार्थः पर्वममतः न लखण्डवाक्यार्थः केश्विद्भ्युपगम्यत द्वाग्रङ्कृतास् मंग्रगेस्थेति। महामेवं तथापि मंग्रगेलं वा विशिष्टलं वा न वाक्यप्रतिपाद्यले तन्त्रमनिमतमंग्रगोदिरपि वाक्यार्थलापत्तेः। किं तिर्हे तात्पर्थ-

<sup>(</sup>१) ग्र, तालक्वेमिति पाठः ।

यश्चिमप्रमान्विप्रिक्षादिनापुद्धष्वेष्णित्थः १० ६ ब्रुटावाक्यायानुम्य पर्मानुमप्रमानिविप्रिकार्यका स्वानुम्य पास्त्र विद्याप्ति । स्वानिविद्याप्ति । स्वानिविद्यापति ।

भेद्रश्रन्यता। श्रथवा (१) चिविधभेदश्रन्यत्वम् श्रखण्डत्वं विभुत्वात् देशपरिच्छेदश्रन्यत्वं। नित्यत्वात् वाल-परिच्छेदश्रन्यत्वं। सर्वातमकत्वात् वस्तु परिच्छेद-श्रन्यत्वम् ॥ ४५॥

विषयतं तात्पर्यञ्चाखण्डे ब्रह्मणुपक्रमादिभिर्लिङ्गेर्वेदान्तानामवध्त-मित्यखण्डं ब्रह्मवाक्यार्थः । श्रनभुपगमस्य पुरुषदोषलात् ।

किञ्च तत्त्वमसादिवाकाप्रतिपाद्यले संवर्गादेः प्रत्यचिवरोधपरिहारासभावेन तस्य तद्योगात्। नच नाहमीश्वर दति
प्रत्यचादिविरोधात्त्रयमखण्डवस्तुनो महावाकाप्रतिपाद्यलमिति
वास्यम्, श्रुतिविरोधे प्रत्यचादीनामाभासलात् योग्यातुपस्त्रभेरसभावेन जीवनिष्टेश्वरभेदस्य प्रत्यचायोग्यलात्। मनमोऽनिन्दियलेन तथालाञ्च जीवाधिकरणेश्वरभेदस्य साचिभास्यतया प्रातीतिकलेन तदिषयप्रत्यचस्य श्रुत्या बाधसभावाञ्चन्द्रगत प्रादेशकलप्रत्यचवन्तद्गतदिलादिप्रत्यचवञ्च भेदप्रत्यचस्याज्ञानोपाधितं किञ्चलेन
स्वाभाविकाखण्डार्थस्य महावाक्यस्य तेन समं विरुद्धलेन तन्निवर्त्तकतया भेदप्रत्यचस्य स्नान्तिलाञ्चः।

ननेवं "द्वासुपर्णं"त्यादिशुत्या जीवपरयोर्भेदप्रतिपादनात् कथं महावाश्यसाखाद्धार्थत्वमिति चेन्न, भेदस्य मानान्तरसिद्धतेन श्रुति-प्रतिपाद्यतायोगात् फलवत्यज्ञातेऽर्थे श्रुतेसात्पर्यात्। तसान्तदर्व-वादेनोदाद्यतः श्रुतेरखण्डे ब्रह्मण्डेव तात्पर्यात्। पेङ्गिरदस्य

<sup>(</sup>१) ग, विविधपरिच्छेद्शानाम् सिति पाठः।

ब्राह्मणेन शुद्धि तथा वाखानताचे, श्रेष्ठ खड़ा ते तन्त्रमसादि-वाक्यप्रतिपाद्यम्, तस्मात्मं सर्गस्ं विश्विष्ठस्य वा महावाक्यप्रतिपाद्य-लायोगात्तादात्यप्रतिपादने द्रत्यसाखण्डस्ट पप्रतिपादन दति व्याख्यानसुचितमेव तदुक्तम्,

7

"संसर्गी वा विश्विष्टो वा क्षकार्थी नाच समातः। अखाउँकरसलेन वाकार्थी विदुषां मतः"॥ इति।

ननु किमिद्मखण्डलं जातिरूपाधिर्वा नाषः। श्रविद्याति-रिक्रजङ्जातेरनङ्गीकारात्॥

ननु घटोऽयं घटोऽयमित्यनुगत्कारप्रतीत्या जातिसिद्धेः कथ-मनङ्गीकार दति चेन, श्रनुगताकारप्रतीत्या घटलादिसिद्धाविप तस्य जातिले मानाभावात्। नच घटलादिकं जातिर्द्रचगुणकर्ष-विशेषभिन्नले मति समवेतलात् चतिरेकेणाभाववदित्यनुमानेन तस्य जातिलसिद्धिरिति वाच्यम्, समवायसः निरस्तलेन इलसिद्धेः साध्यप्रसिद्धेर्नुमानाङ्गलेन जातिलस्य मानान्तरासिद्धलेन व्याप्ति-ग्रहाभावेन तदनुमानायोगाच । श्रन्थथातिप्रमङ्गात् । तस्रादखख्डलं न जातिः। नचाविद्यातिरिक्तजड्जात्यनङ्गीकारेऽपि सा विद्यवा-स्तामिति वाच्यम्, तथाले तस्य श्रुतिश्वेद्यवाभावप्रसङ्गात्। न दितीयः तस्यानिर्वचनलात्। तथाहि, न तावद्भेदश्रम्यलमखण्डलं भेद्स प्रसिद्धलेन तच्कून्यलखासकात्। अप्रसिद्धलेऽप्रसक्तप्रति-विधासम्भवेन तच्कून्यलस्य ग्रहीतुमग्रकातात्। नापि परिच्छेद-शून्यलं तत्परिच्छेदो नामावयवो वस्त्रन्तरं वा उभावो वा। नाद्यः ब्रह्मणो निर्वयवलेन ावयवाऽप्रमानौ तिष्विधायोगेन तच्कून्यलस्थ

ग्रहणायोगात्। न दिनौयः भवन्मते ब्रह्मश्वतिरिक्तवस्वन्तरस्य मानान्तरामिद्भतया तिक्षिधायोगेन तदनुपपत्तेः। न ततीयः "श्रभाद्यनन्तमजोनित्य" दत्यादि श्रुत्या ब्रह्मणोऽनादि नित्यतया ध्वंसप्रागभावयोर्सभावात्। श्रदितीय श्रुत्या ब्रह्मणस्त्रेका जिका-नादिनित्यात्यन्ताभावस्थासमावात् । त्रत एव तदन्योऽन्याभावस्था-सभावात् । तस्माद्प्रसम्मप्रतिषेधायोगेनाभावः ः परिच्छेदसाच्छ्न्यल-मखाद्धतमित्यसङ्गतमेतत्। एतेनामेक्क्यायग्रब्द्यकाय्यते सत्य-विशिष्टलं तदिति निरस्तम्, पूर्वोत्तदोषस्याचापि तुख्यवात्, तसा-दखण्डं ब्रह्मवाक्यार्थं दत्यसङ्गतमित्यात्रङ्कृताहः श्रखण्डलं नामेति। श्रखखलमुपांधिरेव। नच तन्निर्वचनामभव दत्याच विजाती-चेति । नच विजातीचादिभेदस्थाप्रसिद्धतयाऽप्रसक्तप्रतिषेधानुपपन्था तच्कृत्यलं दुर्ग्रहमिति वाच्यम्, भान्या प्रसिद्धसभावेन तच्कृत्यलग्रह-समावात्। वृत्तादीनां विजातीयो घटादिसद्भेदो वृत्तेषु प्रसिद्धो बोकानामेकस वृचस वृचान्तरं मजातीयं तचान्योन्यभेदेशन्यो-न्यसिन्प्रसिद्धः। खगतं ग्राखापचादितद्भेदो रुचेऽप्रसिद्धः प्रत्यचा-दिना नैवम्बाणि समावतीत्याह सर्वस्थेति। "वाचारमाणं विकारो-नामध्येयं स्तिकेत्येव सत्यं" "एतदाल्यमिदं सर्वे तद्न्यतमार-भाषप्रब्दादिभ्यः" दत्यादि श्रुतिसूचाभ्यां कार्यस्य कार्णाद्यति-रेकात्मर्वस्य कस्पितलम् । नचाज्ञानस्याज्कार्यतया ब्रह्मयतिरेकाद-कस्पितलप्रसङ्ग द्ति वाच्यम्, "एकसेवादितीय"सैतदात्यमिदं सर्व<sup>9</sup>मिति श्रुत्या साऽज्ञानस्य कार्य्याकार्य्यसर्वप्रपञ्चस्य ब्रह्मायति-रेकावगमेनाज्ञानसापि कस्पितल समावात्। कस्पितस्य सर्वस्य

प्रपञ्चस्य मिथालेन परमार्थतोऽधिष्ठानेऽसत्तेन विजातीयभेदग्रूत्यलम्बुद्धाण उपपद्यते । एवं "तत्त्वमिस" "श्रद्दम्ब्रास्मि" "चेषज्ञं चापि मां विद्धी"त्यादि श्रुतिस्रितिभिजीवपरमातानोरत्यन्तेका-प्रतिपादनेन चेतनान्तरस्थामभवाच्चीवभावस्य मिथ्यालेनाज्ञान-कस्यितलाद्वद्वाणः सजातीयभेदश्रत्यलं तथा

"निष्कत्तं निष्क्रियं ग्रान्तं निरवद्यं निरञ्जनम् । "नेवन्नोनिर्गुणश्चामङ्गोद्ययं पुरुषः"।

नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः"।

द्ति अतिस्रितिभिरवयवगुणिक्रयाजातिसम्बन्धप्रतिषेधेन सृज्या-हररायसम्बानिनास्यादानास्त्रयाद्यायाः। दिवाक्येर्ज्ञायमानावयवगुणादीनां अतिप्रतिपाद्यलाभावेन माया-मिथालाद्वह्यणः खगतभेदश्र्न्यलमिति "खगतभेदश्र्न्यवमखण्डव" मित्युक्ते, साङ्घात्मन्यतियाप्तिः सांखै-रपातानोऽवयवगुणिकयाजातिश्रन्यवाभ्युपगमेन खगतभेदश्रन्यव-मभावात् तद्वारणाय मजातीयेत्युक्तम् । तेजीवानां परस्परभेदाभ्युप-गमेन मजातीयभेदग्रन्यलाभावाचातित्याप्तिः। मजातीयखगत-भेदग्र्न्यलमखण्डलमित्युक्ते त्राकाग्रेऽतिचाप्तिस्तदारणाय विजाती-येति। विजातौयभेदश्रन्यलं तदित्युक्ते मजातीयखगतभेदयोरभुप-गमः स्थादतश्चादितौयश्रुतिविरोधापत्तिः। तदारणाय सजातीये-त्यादि । एकरसलसिङ्क्ये खगतेति । एवं पदप्रयोजनं द्रष्टव्यं प्रकारान्तरेणाखण्डलं निर्विति श्रथनेति। ब्रह्मणि सचणसुपपाद-विभुविति। परिच्छेदौऽभावो घटलादौनां देशपरिच्छेदः पटादिषु तदात्यनाभावः म च ब्रह्मणो विभुलानास्येवं। श्रन्यथा

प्रपञ्चस मियालेन परमार्थतोऽधिष्ठानेऽमत्तेन विजातीयभेदग्रून्यलम्ब्राण उपपद्यते । एवं "तत्त्वमिष" "श्रद्दम्ब्रास्त्रि" "चेचज्ञं चापि मां विद्धी"त्यादि श्रुतिस्रितिभिजीवपरमात्मनोरत्यन्तेका-प्रतिपादनेन चेतनान्तरस्थासमावाच्चीवभावस्य मियालेनाज्ञान-कस्पितलाद्वस्त्रणः सजातीयभेदग्र्न्यलं तथा

"निष्कतं निष्कियं ग्रान्तं निरवधं निरञ्जनम् । "नेवजोनिर्गुणयामङ्गोद्ययं पुरुषः"।

नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः"।

द्ति श्रुतिस्रितिभिर्वयवगुणितयाजातिसम्बन्धप्रतिषेधेन सृष्णा-हरणयशमञ्जानीनास्यानान्त्रेय वैशा दिवाकोज्ञीयमानावयवगुणादीनां श्रुतिप्रतिपाद्यलाभावेन माया-खगतभेदश्र्व्यविमिति मिथ्यालाड्वह्मणः "खगतभेदग्र्न्यवमखख्व" मित्युक्ते, बाङ्घात्मन्यतिचाप्तिः बांखै-र्षातानीऽवयवग्णिकयाजातिश्र्न्यलाभ्यूपगमेन खगतभेदश्र्न्यल-समावात् तदारणाय सजातीयेत्युक्तम् । तैर्जीवानां परसारभेदाभ्युप-मजातीयस्वगत-गसेन यजातीयभेदश्चलाभावाचातियापिः। भेदग्रमालमखण्डलमित्युको श्राकाग्रेऽतिचाप्तिस्तदारणाय विजाती-येति । विजातीयभेदश्र्न्यलं तदित्युक्ते सजातीयस्रगतभेदयोरभ्युप-गमः स्थादतश्चादितीयश्रुतिविरोधापत्तः। तदारणायः समातीये-एकरमविषद्धये खगतेति। एवं पदप्रयोजनं द्रष्टव्यं प्रकारान्तरेणाखण्डलं निर्विक्ति श्रथनेति । ब्रह्मणि अचणसुपपाद-चित विशुलेति। परिच्छेदोऽभावो घटलादीनां देशपरिच्छेदः पटादिषु तदात्यन्ताभावः स च ब्रह्मणो विश्वलाचास्वेवं। श्रन्यथा "वेदाहमेतमजरं पुराणं सर्वात्मकं सर्वगतं विभुत्वा"-दित्यादि श्रुतेः। यदा श्रपर्य्यायानेकशञ्दप्रकाश्यत्वे सति श्रविशिष्टत्वमखण्डत्वम्, तदुक्तम्, "श्रविशिष्टमपर्य्यायाऽनेक शब्द प्रकाशितम्। एकं वेदान्तनिष्णाता<sup>(१)</sup> श्रखण्डं प्रतिपेदिरे"॥ इति

विश्वलमेव न स्थात्। घटादिस्यक्तीनां कालपरिस्सेदः स्वोपादाने धंमः म च ब्रह्मणो नित्यलात् नास्त्येव। नित्यलस्य ब्रह्मणः श्रुति-प्रसिद्धं घटादीनां वस्तुपरिस्सेदः पटादिषु घटादिप्रतियोगिकभेदो वा चटादिषु पटादिप्रतियोगिकभेदो वा दिविधभेदोऽपि ब्रह्मणः सर्वात्मलानास्त्येव सर्वस्य स्वप्नकाल्येत गणादिवत्। ब्रह्मण्यारोपित-लादारोपितस्याधिष्ठानस्यतिरेकेणाभावाद्वं ह्मणः सर्वात्मलमत एकेक रसलं सर्वात्मकलं ब्रह्मणः श्रुतियुक्त्यतुभविद्धमतो नोक्तविकस्या-वकाणः॥ ॥ ॥

उक्तार्षे श्रुतिसुद्दाहरति वेदेति। कल्पतर्वाचार्यिनर्वचनमारं यद्वेति। तचेव तेषां समितिमारं तद्कामिति। घटादौ नीसो-त्यसादौ चातित्याप्तिवारणाय विशेषणदयम्, यद्यपि, "यतौ वाचीनिवर्त्तन्त" दत्यादिश्रुत्या ब्रह्मणोवास्त्रनसाऽतीतत्वप्रतिपाद-नात्, साचाच्छब्दप्रकाय्यत्मनुपपन्नम्, तथापि, वाच्यार्थमाः यान्तः करणदारा स्रच्णया प्रब्दप्रकाणितत्वं सभवत्येव। श्रन्यथा "तिनौप-निषद्"मित्यादिश्रुतिविरोधापत्तेः। तसान्तत्वमस्यादिवास्यं सन्धा-

<sup>(</sup>६) स निष्ठका दति पादः।

एवं तत्त्वमस्यादिवाक्यजन्याखर्डापरोक्षज्ञानाद्ज्ञान-निष्टत्तिरानन्दावासिय। तद्क्तम्,

"प्रत्यक् बोधो य श्राभाति सोऽद्वयानन्द्लक्षणः। श्रद्वयानन्द्खरूपश्च प्रत्यग्वोधैकलक्षणः॥ दत्यमन्योऽन्य तादात्वय प्रतीतिर्यदा भवेत्। श्रद्भात्वं त्वमर्थस्य व्यावर्त्येत तदैव हि॥ तद्र्थस्य च पारोक्ष्यं यद्येवं किं ततः श्रृणु। पूर्णानन्दैकरूपेण प्रत्यग् बोधो ऽवतिष्ठते"॥ दत्यन्योऽन्यतादात्व्यप्रतिपत्तिः। श्रहम्बृह्मास्मीति

र्थावुपादाया खण्डखरूपप्रतिपादने प्रवर्तते दति निर्वधम्,।
त्रस्त तत्त्वमस्यादिवाक्यमखण्डार्थबोधकम्,। ततः किं स्यादित्यंत श्राष्ठ एवमिति। एवसुक्तप्रकारेणाष्ट्रमेव ब्रह्म ब्रह्मवाष्ट्रमस्मीति मद्यावाक्यजन्याखण्डापरोचज्ञानं(१) ततोऽनर्थनिष्टित्तराननदावाप्तिश्च भवतीति ग्रेषः। तत्राचार्य्यसम्मतिमाष्ठ तदुक्तमिति।
श्राचार्यक्षोकं व्याचष्टे श्रन्थान्येति। श्रद्दम्ब्रह्मास्मीतिज्ञानेन ब्रह्मणः
परोचलानात्मलनिष्टित्तः। "ब्रह्मवास्मी"तिज्ञानेन ब्रीवस्य
परिच्हित्रलाब्रह्मलनिष्टितः। किम्बज्ञना ज्ञानेन वर्षसंपारनिष्टित्तः ततस्य "प्रत्यगात्माऽखण्डैकरमब्रह्मानन्दात्मनाविष्ठितः"

(१ ब्रह्मवेद ब्रह्मीव भवति"

<sup>(</sup>१) ग, परी जहितरखण्डापरी जन्ना निर्मात पाठः।

तान च शुण शास्त्राचा ट्यों परेशा जिताला ता तर् पे शाच श्रु सा श्रेत्र हो तर् योरन र परस्पर वे तृश्य य जा डच चैत्र यावका रिख विविकारी दिल पर्य विदु जी नार्त्र भूत पृकृति मोहंच भूताना प्रकृति विद्या ना यात्र स्वा त स्था सारित्य यो से स्थापन तस्यात्वावद्ययामी सम्मावग्मेनच्यीवदुर्भीपरे नैवह्ययाती त र स र्थः ॥ १२८ खहैतचिन्ताकौ**स्त्र**भे ब्रह्मैवाइमस्मीत्यखण्डाकारवृत्तिः। तया वच्याज्ञाने निरुत्ते त्रब्रह्मत्वपरोश्चलादीनां निरुत्तलात्। प्रत्यगा-

**ग्रखएडानन्दस्वरूपावस्थितिभैवतीति** तात्पर्थार्थः ॥ ४ई ॥

इति प्रथम परिच्छेदः समाप्तः॥

चेत्रचेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचचुषा ।

देलादि श्रुतिस्रतिग्रतेभ्यः॥ ४६ ॥

भ्रतप्रकृतिमोचञ्च ये विदुर्यान्ति ते परम्"॥

श्रीमत्परमदंसपरिवाजकाचार्यश्रीमत्त्वयं

नन्दमरखती पूच्यपादि प्रिय भगवनाहादेवानन्दमरखती मुनिवर-विरचिते तत्तानुषन्धानेऽदैतचिन्तानौसुभे प्रथमपरिच्चेदः॥१॥

## श्रय दितीयपरिच्छेदः।

श्रीगणेशायनमः।

(१) इतिर्नामिविषयचैतन्याभिव्यञ्जकोऽन्तःकरणा-ज्ञानयोः परिणामिविशेषः। श्रिभिव्यञ्जकत्वं नामापरोश्च-व्यवहारजनकत्वमावरणनिवर्त्तकत्वं वा। परिणामो नाम उपादानसमसत्ताकोऽन्यथाभावः। उपादानिवषमसत्ता-कोऽन्यथाभावो विवर्त्तः इति भेदादनयोः परिणामिव-वर्त्तयोर्देत्तिः। उपादानान्तःकरणाज्ञानापेश्चया परि-णामः। चैतन्यापेश्चया विवर्त्त इति न सिद्धान्तविरोधः॥१॥

🍱 श्रीगणेत्राय नमः।

प्रमातारं मानं फलमपि च मेथं चिजगताम् नियन्तारं जीवं विगलितिमदं ग्रुद्धममत्तम् । यमाज्ञ योगीन्द्रा जज़तनुसमासङ्गवग्रतो नमामलं कृष्णं व्रजयुवतिचित्तालिकमस्तम् ॥ १ ॥

तत्त्वमसादिवाक्यजन्याखण्डापरोच्चटत्याऽज्ञाननिष्टित्तरानन्दावा-त्रिञ्च भवतौत्युक्तम्। तच केयं दृत्तिः किं वा तच प्रमाणं कथं वा तद्त्यत्तिर्दृत्या वा किस्मयोजनिमत्याकाङ्गायां प्रमाऽप्रमाभेदेन

<sup>(</sup>१) , य, अ इति न।

दिविधां दृत्तिं निरूपियतं प्रथमं दृत्तिं खवयति दृत्तिनीमेति।
यद्यपि प्रमेथिद्धिः प्रमाणदिति प्रथमं प्रमाणनिरूपणपुचितम्,
तथापि तन्त्रान्तरे प्रमेथस्य जड़तया प्रमाणाधीना सिद्धिभवतीति
तित्रिरूपणसुचितम्। दृष्ठ लदितीयात्मपाचिनैतन्यस्य पर्वप्रमाणादिव्यवद्यार्याधकस्य वेदान्तप्रमेयतया तिन्दूपणं क्रतमनन्तरं प्रमाणादिनिद्धपणसुचितमेवेत्यतो न काणनुपपत्तिः। यथाद्धः।

भानेन मेथाधिगतिस्त युक्ता प्रमेथजास्यादिधिनिष्ठकार्छ ।

सेयेन मानाधिगतिस्तयुक्ता वेदान्तवाक्यादज्ञ हि सेथ"मिति
छत्तिर्हित्तद्वानं घटास्यविस्त्रज्ञनेतन्यं विषयचैतन्यं क्रोधादिव्यतिव्यक्तिवारणायः पूर्वद्वं चनुरादावित्याक्तिवारणायोत्तरदसम्। तेषामिष स्रजन्यद्वितिदारा विषयचैतन्याभिवास्यक्तिलानद्वादन्त्यर्थमपेचितम्।

नदः निम्हमियद्यन्तिमियाग्रंका प्रभियद्यन्ति । नन्तर्मियाहिरुत्तीनां प्रयाद्ययद्यार्भनकलाभावाद्याप्तिरिय-रूपेरादः आवरणनिवर्जनलं नेति । यद्यपि प्रयाद्यस्तिरेवावर्ण-निवर्जनलिययाप्तिसदवस्या तथायत्मियादेरसन्तापादक्रमी-श्चाचानावरणनिवर्जनलायायाप्तिरिति ध्येयम् ।

नतु पूर्वक्षपपरित्यागेन कपान्तरापत्तिः परिणामः। स चा-नुपपन्नः पूर्वक्षपे स्थिते नष्टे वा कपान्तरापत्तेरदर्यनात्।

किञ्च वेदान्तवादस्य विवर्त्तवाद दत्यभुपगमात्परिणामवादा-श्रवणे विद्वान्तविरोधापत्तिश्चेत्यतः श्राच परिणामो नामेति । श्रन्ययाभावः परिणाम दत्युक्ते विवर्त्तिऽतियाप्तिः स्वादत स्क्रमुपा- "तन्त्रनोऽकुरुते"त्यादिश्रुत्यानः करणस्य कार्य्यद्रव्य-त्वेन सावयवतया परिणामित्वोपपत्तिः । सा च हत्ति-दिविधा प्रमाऽप्रमाभेदात्। श्रव बोधेद्वाहत्तिर्हतीद्वबोधो वा प्रमा। सा च दिविधा देश्वराश्रया जीवाश्रया चेति॥२॥

दानसमस्ताक इति। श्रन्यथाभावो विवर्त्त इत्युक्ते परिणामेऽति-व्याप्तिवारणायोपादानविषमसत्ताक इत्युक्तम्॥ १॥

नन्ननः करणस्य निरवयवलात्कयं परिणामः सावयवस्य चीरादेः परिणामदर्भनात्। निह निरवयवं परिणाममानं दृष्टं लोके। श्रन्यया खरूपनाभप्रसङ्गात् दृत्याभंक्यात्र तिद्ति। दृत्तिज्ञानस्थानः करण- धर्माले "कामः संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धाः श्रुत्रस्थाः परिस्ति हो धानि भीतिस्थानस्थे मन एवे शति श्रुतिस्व ताव प्रमाणं दृष्ट्यम्।

नन् जानामी कामीत्यात्मधर्मलेनान् स्थमानानां चाने कादीनां क्षयमनः करणधर्मलमन्त्रभविरोधात्। न चानुभवो स्थमो
वाधनामावादिति चेन्न, तप्तायः पिण्डवदन्योऽन्यतादात्याधारेनान्नः करणात्मनोरयोद्द्वती तिवच्चानामीत्याद्यनुभवोपपन्तः। नर्जाधारे
प्राणात्माद्रम्मः
मानाभावः खानुभवस्थेव प्रमाणाभावात्। तथाद्वि, जानामीति
चाल्लमनुभ्यते, तद्यान्तः करणस्य नेवसस्य न सभवति जड्लान्नापि तदात्मनस्मभवति। "असंगोद्धायं पुरुषः केवस्रो निर्गुणञ्च"
"अधानोऽयमचिन्नयोऽयमविकार्योऽयसुच्यते" दत्यादि श्रुतिस्वितिभरसङ्गलावगमा चतञ्चाद्विमत्यात्मन्यनः करणमध्यस्यानः करणेप्रवितिभरसङ्गलावगमा चतञ्चाद्विमत्यात्मन्यनः करणमध्यस्यानः करणेप्रवितिभरसङ्गलावगमा चतञ्चाद्विमत्यात्मन्यनः करणमध्यस्यानः करणेप्रवितिभरसङ्गलावगमा चतञ्चाद्विमत्यात्मन्याः करणमध्यस्यानः करणेप्रवितिभरसङ्गलावगमा चतञ्चाद्विमध्यस्यान्योऽन्यधर्मास्यान्योऽन्यसिन्नध्यस्यान्योऽन्यसिन्नध्यस्यान्योऽन्यसिन्नध्यस्यान्याः

## तनेश्चणापरपर्य्याय सष्टव्यविषयाकारमायाद्यतिप्रति-विम्बितचिदौश्वराश्रया। "तदेश्चत बहुम्यां प्रजाये-

जानामीति ज्ञात्ल्वमनुभवति जीवः। श्रतः खानुभव एवाध्यासे प्रमाणं तदाह्य भगवान्भाव्यकारः।

"श्रह्मिदं ममेद्मिति नैयर्गिकोऽयं लोकयवदार" इति "यच जन्यज्ञानेच्हादीनामातानः मंयोगादुत्पत्ति "रिति न्यायमतं तन्नोप-श्रात्ममनमोर्निरवयवतया मंयोगामभवात्। तथाहि, श्रवाषदिति संयोग:। श्रवाषदित्तं नाम खाधिकरणनिष्ठात्य-न्ताभावप्रतियोगिलं ततस्र विरुद्धयोः प्रतियोगितदभावयोरवच्छे-दक्तभेदमन्तरेणात्मनि निःप्रदेग्रेऽसमावेनात्मनि ज्ञानादयो जायना दत्यनुपपन्नम्। त्रपि च ज्ञानस्थात्मकार्य्यले उपादानमात्मा वक्तस्य-साक्षोपादानलमारस्थकलेन वा स्थात्, परिणामिलेन वा। नाद्यः, एकखानारभक्तलात्। न दितीयः निर्वयवस्य परिणामायोगाता-वयवेऽनित्यवप्रमङ्गात् । तसाद्यंगुलाञ्चायमतस्य दृत्तिज्ञानमन्तः-कर्णधर्म एवेति दक्तिं विभेजते मा चेति। प्रमां निरूपयति बोधिति। बोधेनेद्धाञ्चिता प्रकाशिता सा चासौ वृत्तिस्रिति। तथा वृत्ताविद्धः प्रतिविध्वितो वृत्तीद्धः स चासौ बोधस स तथा कृत्यभिव्यक्तचैतन्यमिति यावत्। प्रमां विभजते मा चेति॥ २॥

प्रथमां निरूपयति तचिति। तयोर्भथ इति सप्तम्यर्थः। तच प्रमाणमाच तद्गि। तत्प्रकृतं सच्छन्दवाच्यमैचत ईचणं कतवत् दैचणमभिनयति विक्रिति। बद्धां बद्धभवेथं प्रजायेय जत्पधेय ये"त्यादिश्रुतेः। श्रनिधगतावाधितिविषयानारान्तःकरणवृत्तिप्रितिविम्बतिचिज्जीवाश्रयातुं दितीया। ब्रह्मात्मेक्यप्रमायास्त्रयात्वात्तासम्भवः। प्रपच्चस्य संसारदश्रायामवाधितत्वात्। तत्प्रमायानाव्याप्तिः श्रुक्तिरजतादेर्जातसत्ताकत्वेनाज्ञातसत्त्वां केत्तत्वाभावात् नातिव्याप्तिः।
तत्वरणं प्रमाणम्। सा जीवाश्रया प्रमा दिविधा, परमाथिकी व्यवहारिकी चेति। तच "तत्त्वमस्या"दिवाक्यजन्या प्रमा पारमाथिकी। सा च निरूपिता श्रये
निरूपियष्यते। प्रपच्चप्रमा व्यवहारकी। सा च षड्विधा

जीवात्रयां प्रमां निरूपयति श्रनिधगतेति। श्रनिधगतोऽज्ञातः बोधनाविषयीस्तो योऽयां विषयसदाकारायान्तः करणदित्तः तस्मिविस्वताचित् दितीया जीवाश्रयाविषयाकारान्तः करणदित्तः प्रतिविस्वताचित् दितीया जीवाश्रयाविषयाकारान्तः करणदित्तः प्रतिविस्वताचिज्जीवाश्रयप्रमेत्युक्ते धान्तिज्ञानेऽतियाप्तिस्तदारणाया बाधितेति ध्रमविषयीधृतस्य रज्ञतस्य बाधितलास्रातियाप्तिस्ताव-त्युक्ते स्मृतावित्याप्तिरत उक्तमनिधगतेति। स्मृतेरनुभूतविषय-लास्नातियाप्तिः सम्पूर्णासभवमाणक्याद्व ब्रह्मोति। तथालादनिध-गतावाधितार्थविषयाकारान्तः करणदित्तप्रतिविस्वतिच्यात्।

नन् प्रपञ्चस ब्रह्मज्ञानवाध्यतेन तत्त्रमायामयाप्तिरित्याप्रंक्यास् प्रपञ्चस्वेति । नन् भान्तिज्ञाने यथोक्तसचणसङ्गावादतिकाप्तिरित्या-प्रांक्याच ग्रुकीति । एवं प्रमासचणे निर्दिष्टे फलितमाच तदिति ।

<sup>(</sup>१) क, ग, जीवात्रया तु इति पाठो न । (२) ग, सत्ता इति पाठ ।

प्रत्यक्षानुमित्युपमितिशब्दार्थापत्यभावप्रमासेदात्। तच विषयचैतन्याभिन्नप्रमाणचैतन्यं प्रत्यक्षप्रमा। तथाहि, एकमेव चैतन्यमुणाधिसेद्वाचतुर्विधं प्रमात्वचैतन्यं प्रमाण-चैतन्यं विषयचैतन्यं पालचैतन्यं चेति॥३॥

तस्याः प्रमायाः करणं प्रमाणं श्रव प्रमाणं चन्द्यं प्रमाकरणं खन्नणं करणं प्रमाणमित्युके कुठारेऽतिव्याप्तिः स्यानस्यापि सिद्दिकियां प्रतिकरणलात् । तद्वादन्यथं प्रमेति प्रमा प्रमाणमित्युके चनुरादाव-व्याप्तिस्स्यानस्य द्रव्यकेन प्रमालाभावान्तत्परिद्याराय करणमित्युकं करणसम्युकं करणसम्युकं व्याप्तिस्थाने व्यापादयियति । जीवाश्रयां प्रमां विभजते सित । पारमार्थिकी व्यापादयित तचिति । तार्दि पारमार्थिकी-प्रमानिक्पणीयत्याकाञ्चायामाद माचिति । श्रिये शाब्दिप्रमानिक्पणणावसरे व्यवद्यस्की प्रमां निक्पयित प्रयचिति । तां विभजते सा चिति । प्राथवाद्यमां खन्नयति तचिति । तास मध्य दत्यर्थः । श्रव नैयाखिकाः

प्रमानरणं प्रमाणं वयार्थानुभवः प्रमा तद्दति तत्मकारकारं
वायार्थं सृतिभिन्नज्ञानमतुभवः। या पतुर्विधा प्रवाचानुमित्पुपमितिप्रव्यमाभेदात्। तत्रेन्द्रियलेनेन्द्रियजन्यं ज्ञानं ज्ञानाकरणकं
ज्ञानं वा प्रत्यचमिति वदन्ति। तिचन्यम् भ्रमज्ञानेऽतिकाप्तेः॥ नच तद्धाति तत्मकारकानुभवस्य प्रमालेन भ्रमस्यातयालाज्ञातिकापिरिति वाच्यम्, भ्रमविषयः रजतस्य प्रकावभृषेयलेन भ्रमस्यापि तदिति तस्मकारकात्। श्रम्यथा स्थातिन्दिसिय्यमाणनात्। किञ्च, घटे रूपसिति प्रमायाम्याप्तिः स्थात् तदिति तयानारकलामीवात् । स्वरूपसम्बन्धेन तथान्ते भ्रमेऽतियाधापत्तेयः। तसाययोक्तमेव साधुः।

नत् भवनाते धारावाहिकज्ञानेऽव्याप्तिस्थात्तस्याधिगतविषय-वादिति चेत्र। तचापि तत्तत्चणविभिष्टघटस्थानिधगतवेन धारा-वाहिकज्ञानस्यापि तथावात्।

नन् चणकातो न्द्रियंतेन तक्ष तिक्षिष्ठिवयवमन् पपनिति चेन्न, धारावाहिकक्षित्रे विरोधिद्रन्युत्पत्तिपर्यनं यावहृटक्षुर्णं तावहृज्ञेरेकवेन ज्ञानभेदाभावेन। यात्रियक्षान्वतारात्। द्विभेदे मानाभावद्यं। विद्युः प्रमाचातुर्विध्यमयमङ्गतं पोनवदर्यनाद्राचि-भोजनप्रमाऽभावप्रमङ्गात्। नच यतिरेकानुमानात् सा भवियतौति वाच्यस्॥ वस्याये परिहर्ययमाणावात्। तथानुप्रस्थ्याभावप्रमा= दर्यनात्॥ प्रमितिस्वातुर्विध्यममङ्गतम्, हञ्द्रियान्यस्यतिरेकयोर्धि= करणज्ञानोपज्ञीणवेनेन्द्रियस्य सन्त्रभार्यप्रकायकवेन चामावेनेन्द्रियस्य सन्त्रभामावेन च तेन तद्वद्रणायोगात्॥ तस्ताद् निज्ञतामयक्त्यमति-नाऽर्थापत्यनुप्रस्थान्यस्य प्रमाण्यमभुपगन्तस्यं ततः पश्चिव प्रमा।

किञ्च दिन्द्रयतेने न्द्रियजन्यं ज्ञानं प्रत्यच्यित्र सित्यसङ्गतम्, दुन्द्रि-यखाती न्द्रियतयाः तद्वितपत्यचलि पिष्टज्ञानखाणती न्द्र्यलप्रस-ङ्गात् । न विष्टापत्तिः, साचात्वरोभीत्यस्भविद्देशेषप्रसङ्गात् जन्य-तावच्चेदकपदमन्तरेण जन्यलख दुर्यद्वलाञ्च । नच साचान्तजातिरेव जन्यतावच्चेदिकास्थिति वाच्यम्, जातेर्निरस्त्तवात् ।

<sup>(</sup>१) ग, प्रसाचप्रमेहीति पाठः।

श्रिपित्र, दितीयमणमञ्जतमेव तत्त्वसाचात्कारस्य श्रवणमननादि-<sup>(१)</sup>जन्यतया तत्राव्याप्तिप्रयङ्गात् । तस्माद्यङ्गतमेतत् प्रमाण्चैतन्य-प्रत्यचप्रमेत्युक्तेऽनुमित्यादावितयाप्तिः स्थात् । तदार्णाय विषयेति । विषयचैतन्याभिनं वृत्यवच्छिनचैतन्यं प्रत्यचप्रसेत्यके अमप्रत्यचेऽति-व्याप्तिस्खात्तद्वादृत्त्यर्थं प्रमाणेति। न चैवं<sup>(२)</sup> विषयचैतन्याभिन्नप्रमाण चैतन्यमिद्माकार् वृत्त्यवच्छिन्नभ्रमविषयर् जतभाषकषा चिचैतन्यमिति पुनरतिव्याप्तिरिति वाच्यम्। श्रवाधितत्वस्थापि विषयविशेषण्लात्। न चैवं घटादेर्जन्मज्ञानवाध्वतयाऽत्याप्तिरिति वाच्यम्। संसारदशा-यामबाधित्स विविचितात्। न चैवमपि धर्माधर्मानुमित्यादा-वतिवाप्तिरिति वाच्यम्। योग्यलस्यापि विषयविशेषणलात्। एवं सृतावतिव्याप्तिपरिचाराय वर्त्तमानेति <sup>(१)</sup>विशेषणं देयम् । तथा चायमर्थः सम्पन्नः संसार्द्यायामवाधितवर्त्तमानयोग्यविषयचैतन्या-भिन्न<sup>(४)</sup>प्रमाणचैतन्यं प्रत्यचप्रमेति । श्रयवाऽवाधितापरोचार्थविषय-ज्ञानं प्रत्यचप्रमास्नम्विषयस्य वाधितलाचातियाप्तिः घटादीनां संसार्द्रप्रायासनाधितलाचाः व्याप्तिः। पूर्वे<sup>(६)</sup> प्रत्यचित्रप्रयसापरो-चलं नाम साचितादाव्यम् । तथा चान्योऽन्यात्रयः । विषयलं नाम ज्ञाने खाकारसमर्पकलम् । विषयिलं नाम तद्वभासकलम् । नतु वृत्तीद्ववोधस्य प्रमालेनाखांखचैतन्यस्य स्वप्रकाशलेन तद्वास्वला-भावात् ज्ञानज्ञेययोः कयं विषयविषयीभाव इति चेन । बोधेद्ध-

<sup>(</sup>९) ग्र, त्रवणकरणतयित पाढः। (१) ग्र, नचैयमपीति पाढः।

<sup>(</sup>१) क, ग, विषयस्विधिषणिति पाटः। (४) ग, चैतन्य भिन्नसिति पाटः।

<sup>(</sup>६) क, ग, प्रस्तके ( पर्वे प्रत्यच ) दति पाटी न ।

त्वान्तःकरणविशिष्टचैतन्यं प्रमात्वचैतन्यम्। श्रन्तः-करणव्यविष्वनचैतन्यम् प्रमाणचैतन्यम्। घटाद्यव-च्छिनचैतन्यम् विषयचैतन्यम्। श्रन्तःकरणवृत्त्यभिव्यक्त-चैतन्यम् पालचैतन्यम्। तच वृत्तिविषययोर्युगपदेकदेशा-वस्थाने तदुपहितचैतन्ययोरप्यमेदो भवति। तथाहि तडागोदकं छिद्रानिर्गत्यकुल्याद्वारा केदारं प्रविश्य

द्धत्तरेव प्रमाताभ्युपगमेनाखण्डचैतन्यस्य तदिषयतया विषयविषयी-भावीपपत्तेः।

श्रयवा विषयलं नाम व्यंग्यलम्। विषयिलं नाम व्यञ्जकलम्, विषयनिष्ठावर्णनिवर्त्तकलमिति यावत्। ततञ्च ब्रह्मे (१)क्यप्रमाया श्रयण्डचैतन्यनिष्ठावर्णनिवर्त्तकलादिषयविषयीभाव उपपद्यते।

यदा, श्रधकालं विषयलं चित्रं विषयिलं ततसाज्ञानादि-समसं जगदिषयं सिदात्मादृत्याकृढो विषयीति । चैतन्यभेदे ज्ञाते विषयचैतन्याभिन्न<sup>(२)</sup>प्रमाणचैतन्यं <sup>(२)</sup>प्रत्यचप्रमेति ज्ञातं श्रकामिति । उपाधिभेदात्तद्वेदं खुत्पादयति एकमिति ।

त्रथवा चैतन्यसाद्वितीयलेन विषयचैतन्याभिनं प्रमाणचैतन्य-मित्यनुपपनमित्याप्रद्वोपाधिभेदात्तद्वेदं युत्पाद्यत्येकमिति॥३॥ एवं चैतन्यभेदं युत्पाद प्रमाणचैतन्यस्य विषयचैतन्याभेदं

<sup>(</sup>१) ग, ब्रच्याद्यम्बिति पाटः।

<sup>(</sup>२) ग, चैतन्याभिश्चं प्रमाण्चैतन्यमिति पाटः।

<sup>(</sup>६) ग, चेतन्यमित्यनुपपञ्चमित्यामञ्ज्ञोपाधिभेदानदुभेदं व्यत्याद्यतीति पाठः।

चतुष्कोगगद्याकारेण यथा परिणमते। तथेन्द्रयार्थसनिकर्णनन्तरमन्तः करणं चसुरादिहारा विषयदेशं गत्वा
तेन संयुज्यते। पश्चानदाकारेण परिणमते। सोऽयं
परिणामो रित्तः। तस्यां रती विषयचैतन्यं प्रतिफलति।
तदा रिन्तिविषययोर्थगपदेकदेशस्थलेन तदुपहि लेनचेतन्यभेदाप्रयोजकत्वात्। प्रमाणचैतन्यं विषयचैतन्याभिनं
भवति। सेयं प्रत्यसप्रमा। तच रुज्यावर्णं निवन्ति।
चैतन्येनाज्ञानं निवन्ति। "प्रम्या वा सावर्णाज्ञानं
निवन्ति।"॥४॥

युत्पादयति तनिति। तेषु संघेऽन्तः करणपरिणासी शन्तिरियुक्तम्।
तत्रापरोचरने सत्पन्तिप्रकारं सर्वशन्तं युत्पादयति तथाकीत्यादिना। शन्तिरियुच्यत इति ग्रेषः। अनुसियादिस्थवे विषयेदिना। शन्तिरियुच्यत इति ग्रेषः। अनुसियादिस्थवे विषयेदिश्यक्षेत्रिकर्षां सावादनः करणस्य विद्यनिर्गमननास्ति तत्र वज्ञ्यास्वाक्षास्त्रात्ति भावः। अस् ततः किं तत्राह्य तस्यामिति।
इन्द्रियार्थमनिकर्षजन्यस्तावित्यर्थः। विषयचैतन्यं घटाधवित्स्यचेतन्यं ततोऽपि किं तत्राह्य तदेति। यदेन्द्रियार्थमिकवर्षनन्तरं
घटाधाकारविद्यनिर्गतानाः करणस्ति। विषयचैतन्यं ग्राति प्रसानि

<sup>(</sup>१) के, ग, संदुषितवीषाहरिति पाछ।

ततो विषयः स्पुरति साहित्णा। श्रनःकरणेप्रहित-चेतन्यं साही। सेयं प्रत्यक्षप्रमा दिविधा। वाद्यप्रमा श्रान्तरप्रमा चेति। तच वाद्यप्रमा शब्द्स्पर्शेरूपरसग्न्थ-विषयमद्शत्यच्वविधा। तत्करणानि श्रोचादीनि ज्ञाने-न्द्रियाणि पच्च। श्रान्तरप्रमा दिविधा। श्रात्मगोचरा

देशस्विन एकस्मिन्देशे विद्यमान्तन रात्त्वरोपाधिकयोस्निन्ययो-अंदाप्रश्लोजकलात्। भेदापादकलाभावात्। यथा सुखाविक्कचेतन्यं तद्याकारद्यविक्कचेतन्यं चोभयमभिन्धवितः। सुखतदाकार-द्योरेकसिन्द्याचिष्ण्यस्वतदेवं घटतदाकारद्योरेकसिन्द्याचि स्थासलाद्वत्यविक्चप्रमाणचेतन्यं घटाधविक्चप्रविक्चन्या-भिन्धवितीर्थ्यः। त्रस्तु प्रकृते किमायातं तज्ञाह सेयमिति। त्रनंभित्यादिस्वे विषयतदाकारद्योरेकसिक्चस्वाभावे<sup>(१)</sup> प्रमा-स्वतन्यस्य विषयाचेतन्याद्विकत्या परोचलमिह तः तदेपःस्वान्त्य-राज्ञलमिति भावः। प्रमायाः प्रसाद्य तज्ञेति। प्रमा सप्तम्यर्थः। "प्रमायां यो द्वत्यंत्रस्य विषयाद्वान्यः निवर्क्तते। चेतन्यांप्रेनाज्ञानं निवर्कतः दत्याचार्यस्वतमाद प्रमयावेति। प्रमा सप्तम्बर्थः।

ततः किमत श्राष्ट्र, ततः इति । यतः सावरणमञ्जानं प्रमया-निवृत्तं ततः साविणा घटः स्पुरतीत्यर्थः ।

<sup>ं(</sup>श) ग, भावेनेति पाठः।

सुखादिगोचरा चेति। श्रात्मगोचरा दिविधा। विशि-ष्टात्मविषया शुडात्मविषया चेति। 'श्रहज्जीव' इत्यादि-विशिष्टात्मविषया 'श्रहं ब्रह्मास्मी'ति शुडात्मविषया-चेति श्रहं सुखीत्यादिसुखादिविषया "श्रन्तुरिन्द्रियं मन श्रान्तरप्रमणकरणिम"ति वाचस्पतिमिश्राः॥ धू॥

नतः कोऽयं माचीत्याप्रद्भग्राह त्रनः करणेति। नतः माचितं नाम उदाधीनले मति बोधलं तचात्मन एव। तत्रञ्च बोधलं नाम बोधात्र्यव्यमिति क्यं माचिणा विषयस्पुरणं स्थादतोऽयं घट दति व्यवसायज्ञानाननारं घटमहं जानामीत्यत्र व्यवसायेन घटः स्पुरतीति वक्तयं न माचिणा तस्य बोधात्रयलेन तत्स्कोरकलायोगात्। न चात्मनसिद्रूपतया घटादिस्कोरकलमिति वाच्यम्। तर्षः मर्वस्पुरणप्रमङ्गात्।

किस, ज्ञानवानसमिति ज्ञानाश्रयतेनानुस्यमानस चिद्रूपते मानाभावात्। नच श्रुत्या तथालमिति वाच्यम्। प्रत्यचिदरोधे श्रुतेरन्यपरतात्। तस्मात्माजिणा घटः स्पुरतीत्यसङ्गतमिति चेन्त्रवं "योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु च्यन्तच्यातिः पुरुष" इत्यादि श्रुतेरणान्तरतासम्भवेनात्मनस्यूपताःवगमात्। तच प्रत्यचिदरोधः प्रत्यचेणासङ्गारस्येवज्ञानाश्रयतेनानुस्यमानतात्। नच स एवातमित वाच्यम्। तन्याधस्त्रतेनानात्मतेनानात्मतस्य वच्यमाणतात्, प्रमादन्यमानात्मतः वच्यमाणतात्, प्रमादन्यमानात्मतः वच्यमाणतात्, प्रमादन्यमानवात् । तन्यस्य श्रुत्यादिसिद्धस्यापन्यापायोगात् ।

ननातानश्चिमायलेऽपि कथं प्रमाचाश्चमायकलमिति चेन

खप्रकाशतया तदुपपत्तेः। नच खप्रकाशले मानाभाव इति वाच्यम्।
"श्रवायं प्रकाः खयं ज्योतिर्भवती"त्यादि श्रुतेदेव प्रमाणलात्, तस्या
श्रयांन्तरत्वकस्पनायां श्रुतहान्यश्रुतकस्पनाप्रमङ्गात्। साधवादेकेन स्वप्रकाशमाचिणा सर्वव्यवद्वारोपपत्तावनन्तद्वानकस्पनायां गौरव-ज्यानित्याः। १ द्वार्ट्माने वन स्प्रित्यायम् न्तरस्प प्रमङ्गात्।

किञ्चानुव्यवसायेन घटः स्मुरतीत्यसङ्गतं साच्यतिरिक्तानुव्यव-सायकस्पनायां मानाभावात्। नच प्रत्यचमेव तच प्रमाणिमति वाच्यम्। श्रनवस्थाप्रसङ्गात्। प्रतिहः क्वता बहिति ग्रिप्तन्मिन्यस्याहित्य

किञ्चान्यवधायस मानस्तेन तेन घटादिस्पुरणं कथं सामक्षिट्राममाभागतः =
नमो विश्वित्रात्ममाभागतः =
नमो विश्वित्रात्ममाभागतः =
नमो विश्वित्रात्ममाभागतः च्यापातिप्रमञ्जात्। नच व्यवधायज्ञानदारा
तद्भविद्यागात्। नच ज्ञानप्रत्यासत्या तद्भविद्यति वाच्यम्।
ज्ञानस्य प्रत्यामतिलेऽतीन्द्रियमानोच्छेदापत्तेः। तस्मात्सप्रकामसाचिषा घटः स्पुरतीति निर्वित्म। प्रत्यचप्रमां विभजते सेथमिति॥ प्रथमां विभक्ते तनिति। प्रव्यप्रमां विभजते सेथमिति॥ प्रथमां विभक्ते तनिति। प्रव्यप्रमां विभजते सेथसितीयां विभजते प्रान्तिशिद्यर्थः। तत्करणभेदमास तिस्ति।
दितीयां विभजते प्रान्तिति। प्रात्मप्रमां विभजते प्रात्मिति।
प्रान्तरप्रमायां करणमास प्रन्तिनिद्रयमिति। दन्द्रियसचणस्तितलान्यन दन्द्रिय मान्तरप्रमाकरणं सुखादिप्रमाकरणं यथारूपादिसाचात्प्रमितिकरणलेन चनुरादीन्द्रयं सिथति। एवं सुखादिसाचात्प्रमितिकरणलेन मनोऽन्तरिन्द्रयं सिथति। सुखादीनां
व्यवस्वरिकतेन तद्गीपरज्ञानस्वापि व्यवस्वरिकप्रमालात्। नच

आवार्यास्तेवं वर्णयन्ति "इन्द्रियेशः परा ह्यर्था अर्थेऽस्यय परं मनः" "इन्द्रियाणि पराण्याहरिन्द्रियेशः परं मन्" इति अतिस्हतिभ्यां मनस इन्द्रियेशः पृथन्न-बर्णात् मनोनेन्द्रियम्। हत्तिं प्रत्युपादानत्वान्न करणं मनः सुखादिसाक्षात्कारस्य प्रमाणाजन्यत्वेनाप्रमात्व-मिष्टमेव॥ ई॥

मनमस्त्रत्वरणलेऽपि ग्रुद्धाताप्रमाकरणलमनुपपसं श्रुतिविरोधादिति बाख्यम् । "मनमैवानुद्रष्ट्यमि"त्यादिश्रुत्या मनमः ग्रुद्धाताप्रमा-करणले निश्चिते श्रुत्यन्तरस्थार्थान्तर्लोपपत्तेः । नन्नातानो मानमले श्रीपनिषद्वश्रुतिविरोध इति वास्यम् । ग्रास्त्रानार्थमंस्नुतस्य मनमः एव ब्रह्ममानात्कारकरणलेनाविरोधादौपनिषद्वश्रुतेः ।

किञ्च, विशिष्टात्मसाचात्कारे मनसः करणलेन क्रुप्तलाच्छु-द्वात्मसाचात्कारेऽपि तदेव करणं वाच्यम् । विजातीयकरणान्तर-कच्यनेऽतिप्रसङ्गात्, मानाभावाच । तसादान्तरप्रमायां मन एवः करणमिति वाच्यतिमित्रमतानुसारिणामाश्रयः॥ ५॥

श्राचार्यमतमार, श्राचार्यास्तित । एवं वच्यमाण प्रकारेण मनस श्रान्तरप्रमाकरणलमनुपपष्रमिति वक्तुमिन्द्रियलं दूषयति इन्द्रियेश्य इति । नच श्रुतिस्तृतिश्यां वाद्योन्द्रियेश्यः प्रथक्तं प्रतिपाद्यते न लिन्द्रियेश्य इति वाच्यम् । संकोचे मानाभावात् । नच त रिष्ट्रियाणि तद्यपदिप्रादन्यच श्रेष्ठादित्यस्मिश्वस्थिकरणे एकाद्या-

ञ्चत एवान्तः वर्षा तद्यमीणां च शुक्तिरञतादिवत् प्रातीतिकत्वम् युद्धात्मसाक्षात्कारस्य वेदान्तवाक्यजन्य-त्वात्रमात्वं वाकास्यापरोक्षज्ञानजनकत्वं वस्थत इति

पत्था मंत्रोचो युक्त इति वाच्यम्। "यजमानपञ्चमा इडां भज् यन्ती"त्यादौ स्विग्भिन यजमानेन तद्गतपञ्चलमंखापूरणाद् निन्द्रियेणापि मनसा दन्द्रियगतसंख्यापूरणसभावेन तद्धिकर्णा-विरोधात्।

किञ्च, मनमः करणले सिद्धे दन्द्रियलं खात्। नच तस्थ करणलं समावति निखिलवत्युपादानलेन तस तदयोगात् द्रायाः द्वितं प्रतीति ।

नत् सुखायुपस्थिः कर्णसाधासायाम्मितिलादूपायुपस्यित विद्यानुमानेन मनमः कर्णलिमञ्जेन्द्रियलिमिद्धर्न्यण सुसादि-याजात्कार्खाप्रमालप्रमङ्ग इति चेदेाँ इत्याच सुखेति। ईस्पर्ख देचेन्द्रियादिश्चन्यतेन तदीयसुखाद्धि प्रमायां व्यभिचारादनुमानस् मनयः करणलायिद्वाविन्द्रियलं दू<sup>(१)</sup>रनिरसम्। एवस सुसादिन प्रमाणजन्यलाभावेनाप्रमालाङ्गीकरणगुनितमिति **माचात्कार्**ख भावः ॥६॥

नतु सुखादीनां साचा<sup>(१)</sup>त्कारस्य प्रातीतिकले सुखादीनां व्यावदारिकलं न स्थादित्यागङ्गाह यत एवेति। संसदिशाचा-स्कारखाप्रमालादेवेत्यर्थः। मूच पुखादीनां प्राती तिकले वर्षाचर्ष-

<sup>(</sup>१) क दूर निरंत्रम् इति पाछः। (१) ग, माजान्यारस्य पाठी म

प्रत्यक्षप्रमाणं लिङ्गज्ञानजन्यं ज्ञानमनुमितिः। वाश्याश्रयो लिङ्गं साधनसाध्ययोनियत सामानाधिकरण्यं व्याप्तिः प्रतिवन्धकाभावे सित सहचारदर्भनेन सा व्याप्तिर्यद्यते। तस्यां यहीतायां लिङ्गज्ञानेन व्याश्यनुभवजन्यसंस्कारो-दोषे सित अनुमितिर्जायते। सा दिधा स्वार्था परार्था चेति। दयं स्वार्थानुमितिस्तूक्ता। परार्थानुमितिस्तु न्यायसाध्या। न्यायोऽवयवसमुदायः। अवयवास्त्रयः ॥॥॥

कियाकारिलं न खादिति वाच्यम् । प्रातीतिकखापि ग्रुक्ति-रजतादेखद्र्यनात् । त्रतोऽन्तःकरणतद्भर्याणां प्रातीतिकलसुपपत्र-मिति भावः ।

नविमात्मधाचात्कारसापि प्रमाणाजन्यतयाऽप्रमालापितः, न चेष्टापित्तिरिति वाच्यम्। तर्द्धनःकरणादिवदात्मनोऽपि प्रातौतिक-लापित्तरतसाद्धावन्यर्थमात्मधाचात्कारं प्रति मनसः करणलमे ष्टय-मित्याप्रद्धा किं विशिष्टात्मधाचात्कारसाप्रमालमापद्यते श्राहो-स्विच्छ्द्वात्मधाचात्कारस्थ। नाद्य,

विशिष्टा<sup>(१)</sup>ताविषयकज्ञानसामाणाम् । इष्टापत्तेः न दितीय दत्याच मुद्धेति ।

नतु वाक्यस्य परोचज्ञानअनकलियमात्कयं वेदान्नवाक्यादात्म-साचात्कार दृत्याप्रद्वन्ताच वाक्यस्थेति । वच्छत दृति प्राब्दप्रमा-निक्ष्यणवेखायामिति प्रेषः । प्रच वैप्रेषिका<sup>(२)</sup> ।

<sup>(</sup>१) ख, (विशिष्टेत्यादि ) पाठी न। (२) ग, मन्यभा इत्यधिक पाठः।

## दितीयपरिच्छेदः।

९४१

दिविधा सविकल्पकनिर्विकल्पकभेदात्। सांचात्का रंप्रमा निःप्रकारकं वैशिष्णानवगाचि वा ज्ञानं निर्विकल्पकं सप्रकारक वैजिष्ठावगाहि वा ज्ञानं सविकस्पकं तत्कारणमिन्द्रियं प्रत्यचमिति वद्न्ति तद्यङ्गतम्। श्रशाब्द्निर्विकस्यकज्ञाने मानाभावात्। नच विभिष्टज्ञानस्य विभेषेण ज्ञानजन्यलनियमेन तत्सिद्धिरिति वाच्यम्। विश्रेषणमन्त्रिकादिशिष्टज्ञानोपपत्तेः। निर्विकस्पकज्ञा<sup>(१)</sup>न-वसविकस्पकज्ञानं प्रत्यचिमिति वाच्चाः। तद्सत्। निर्विकस्पकज्ञानवत् मविकस्पकस्यापि प्रमाले वाधकाभावात्। न चास्त्रीकसामान्यविषय-तया तस्वाप्रमालमिति वार्चैम्। सामान्यास्य सीकलासिद्धेः। प्रत्युत निविकस्पकज्ञानसैवाप्रमाणिकलात्। तस्राद्यत्किञ्चिदेतत्। तदेवं प्रत्यचप्रमानिक्पिता / प्रत्यचोपजीयलात् प्रत्यचनिक्पणानन्तर्-मनुसिति- बचयति- बिङ्गिति । पर्वनोऽयं-चिङ्गमान् भूमवन्तत् । यो यो धूमनान् ससोदिश्वसान् ययाः मझनस दत्यत्र पर्वतः पचः विज्ञः साधं धूमो सिङ्गं ततस र एव पचधर्मः। तथा चायं धूमवानिति व्यायतावच्छेदकप्रकारकपचधर्मताञ्चानं खिङ्गज्ञानं तेन पर्वतो विक्रमानिति ज्ञानमनुमितिः। यदा जीवो ब्रह्माभिनः यचिदानन्दश्वचणवात् ब्रह्मविदत्यच जीवः पची ब्रह्माभेदः साधं-मचिदानन्दश्वचणतं शिङ्गमयमेव पचधर्मः। एवञ्च व्यापताव खेदक-प्रकारकपचधर्ममाज्ञानं चिङ्गज्ञानं तेन जन्यं जीवो जन्नामिजमित चानमनुमितिः पचतात्रयः पचः विवाधियषा विरुद्धवस्कृतविद्धा-भावः पचता। एवं च व्याप्यतावच्छेदकप्रकारकप्रचेधकाताज्ञानलेन

<sup>(</sup>१) ग, पविकल्पकचानं न प्रत्यचिमिति पाछः ।

बिङ्गज्ञानजन्यलमनुमितेर्विवचितमतो न सृत्यादावतित्याप्तिः। न हतीय चिङ्गपरामर्भलेन तच्चन्यलमनुमितः। हतीय चिङ्गपरामर्भखा-प्रसाणिकलेन तष्चन्यलख दूरनिरस्तलात्। किं तसिङ्गमित्या-काञ्चायामार याप्तीति। नेयं याप्तिरित्यत श्रार याधनेति। खायाधारतं गाधनतं व्याप्तिनिरूपकतं गाध्यतम्, श्रव्यभिचरिततं जियतलं श्रव्यभिचरितलं नाम साधनसमानाधिकरणात्यन्ताभावा-प्रतियोगिलम्, साध्ववद्न्याद्यत्तिलं वा तथा चायं निम्कर्षः साधन-मुनानाधिकरणात्यनाभावाप्रतियोगिमाध्यमानाधिकरण्यं व्याप्ति-क्ति। दियीयपचे तु साधनविष्ठान्योऽन्याभावाप्रतियोगिसाध-वत्कलं चाप्तिः। श्रस्ति चेयं धूमे साधनेन धूमादिना समानाधि-कर्णोयोऽत्यन्ताभावो घटादिप्रतियोगिकस्तदप्रतियोगि यत्साधं तेन सामानाधिकरणं ध्रमादेर्वाप्तिः । अच यद्यपि हेत्समानाधि-कर्णात्यन्ताभावाः । तत्तदञ्चात्यन्ताभावासक्रतियोगिनसत्तदङ्गयः। पर्वतीयधूमसमार्थिकरणात्यन्ताभावप्रतियोगिलानादानसीयवस्त्रमेदा-नशीयधूमपर्मानाधिकरणात्यनाभावप्रतियोगिलात्, क्षायाच खचणमवाप्तम् । अप्रतियोगिषाध्यसामानाधिकर्षाभावात्। नच समानाधिकरणयोरेव व्याप्तिर्विविचितेति वाच्यम्। तर्षि गुणवान्

द्रवादित्यवायाप्तिवं जानेपायिता । तथापि हेतुताव चिद्यताव चिद्यत्व चिद्यताव चिद्यत्व चित्रताव चिद्यताव चिद्यत्व चित्र चित्र

श्रसिनाते संयोगस याषट्तितादा न दोषः, श्रवच्छेदकातमन-तिरिक्तदेशवित्तलम्, तथाच नाताश्रयदोषोऽपि । श्रत्र विस्तर्स्त न्यायचिन्तामणितञ्जाखासु द्रष्टवः । त्रसाभिरच दिङ्गाचप्रदेशिः तम्। पारमार्थिकतत्त्वनिरूपणे प्रवृत्तलादिति। एवमन्योऽन्यचित्र तयात्रिसचणेऽपि द्रष्टयम्। ज्ञालयं यात्रिः केन प्रकारेण रहस्त द्रत्यत त्राच प्रतिबन्धकेति। प्रतिबन्धकलं नाम कार्य्यानुकूलकिन्धि द्धर्मविघटकलम्, कार्यानुत्पाद्रश्योजकलं वा, तच यभिचार्ज्ञानं साचाद्वाप्तिग्रहणप्रतिबन्धकसुपाधिज्ञानं परम्पर्या, साध्ववद्न्यवृत्तिलं व्यभिचारः साधव्यापकले सति साधनाव्यापकलसुपाधिः। तथासि क्रलनार्वित्तिनी हिंसाऽधर्मसाधनं हिंसालादाह्यहिंसावदित्यत्र निमिन द्धलसुपाधिः। तत्रासीदं सचणं साधसाधर्मसाधनलस्य सामुक् निषिद्धलम् । व्यापकलं नाम तद्वचिष्ठात्यनाभावा<sup>(१)</sup>प्रतियोगिलं निषद्भवञ्च तथा। एवं। बाधनस्य चिंबालस्य निषद्भलम्यापनम्। त्रव्यापनार्वे नाम तदनिष्ठात्यनाभावप्रतियोगिलं निषिद्भलञ्ज तथा। त्रग्नीषोमीयशिषायां तदभावात्। एवं धूमवान् वह्नित्वह वार्द्रिश्वनसंयोग उपाधिः। श्रवाणुक्तप्रकारेण खचणं योजनीयस् एवं यथोकप्रतिवन्धकाभावे सति सहचारदर्भनेन व्यक्तिर्देश्चते।

नन् यथोक्तप्रतिवस्थकाभावः कसान्तिश्चीयत द्ति चेत्। श्रनुकृषतर्कादिना स निश्चीयत दति ग्रहाण। एवमनुकृषतर्कादिना प्रतिवस्थकाभावे निश्चिते तत्सदक्षतसद्दर्भनेन व्यक्तिनिर्णया-नन्तरं सिष्ठचानेन संस्कारोद्दोधे सत्येवानुमितिरत्पथते। तत्र

भत्ताध्यत्तावच्छे(१) ग, भाषप्रतिवागित्वामिति पाडः। भितिव केव्यं तथा व्या अभित्युत्राच च्छे दे का त्वे सम्बाप्तात्वाभितिव केव्यं तथा व्या पित धरित व्यापित तथाणका रेणनीत्माश्रयः स्यादित्यारां व्या ह अवच्छेद्रकाभिति

प्रतिज्ञाहेतृदाहरणरूपाः, उदाहरणोपनयनिगमनरूपा वा। तथाहि, जीवः परस्नान भिद्यते सिद्यानन्दलक्षणत्वात् परमात्मवदित्यच जीवः परस्नान भिद्यते
इति प्रतिज्ञा। सिद्यानन्दलक्षणत्वं हेतुः। इदमेव लिङ्गमित्युच्यते यः सिद्यानन्दलक्षणः स परस्नान भिद्यते।
यथा परमात्मेत्युदाहरणम्। श्रहमस्मीति भामीति
वदाष्यप्रियो न भवामीत्यनुभवाज्ञीवस्य सिद्यानन्दलक्षणत्वमतो न हेत्वसिद्धिः॥८॥

व्याप्तिः (१) ज्ञानं करणं तत्वंस्कारोऽवान्तरव्यापारः । श्रनुमितिः फल्लम् । नच संस्कारजन्यले स्नृतिलापित्तिरिति वाच्यम्, तत्यागभाव-जन्यलस्य वा स्तिलप्रयोजकलात् । श्रन्यथा प्रत्यभिज्ञायामिष स्नृतिलापत्तेरित्यभिप्रत्य फिल्तिमाद्द तस्याभिति । सद्वीधः सहकारिलाभः सहकारिणः सदृग्रदर्भनादयः खस्य व्याप्ति-निस्वयानन्तरं परोपदेशमन्तरेण व्याप्यतावच्छेदकप्रकारकपचधर्मता-ज्ञानाद्याऽनुमितिजीयते साखार्थानुमितिरित्यर्थः । परार्थानुमितिं व्युत्पाद्यति परार्थेति । कोऽसौ न्याय दत्यपेन्नायामाद्द न्यस्य दति । कियन्तोऽवयवा दत्यत श्राह श्रवयवा दति ॥ ७॥

के ते चय द्रत्याकाङ्घायामा प्रतिज्ञेति । चौणि खदा इरणा-न्तानि यदा खदा इरणादिका द्रत्यभियुक्तोक्ता प्रतिज्ञा खाख्तयो-ज्वयवा खदा इरणा धाख्तयो-वानुमानवाको कदेणलं प्रतिज्ञाखन्य-

<sup>(</sup>१) ग, व्याप्तिज्ञानमिति पाटः।

तमलं वाऽवयवलं साधविशिष्टधर्मिप्रतिपादकं वाक्यं प्रतिज्ञापच-धर्मातावाचकपञ्चम्यन्त्रश्रव्दो हेतः। स्याप्तिकदृष्टान्तप्रतिपादक-वाक्यसुदाहरणम्। पचे हेत्रपमंद्यार उपनयः। पचे साध्योपसंद्यारो निगमनं तद्यथा 'पर्वतोऽयं विक्रमानि'ति प्रतिज्ञा धूमवन्त्वादिहेतः। 'यो यो धूमवान् स सोऽग्निमान् यथा महानसं दृत्युदाहरणं तथा चायमित्युपनयः। तस्मान्त्रयेति निगमनमेवं जौकिकोदाहरणे प्रति-ज्ञादिविभागमभिप्रत्य जीवस्य वैदिकत्रद्वात्मेक्य साधकानुमान-वाक्ये प्रतिज्ञादिभेदं युत्पादयक्तुमानप्रयोगमाह तथाहोति। श्रनुमानवाक्यं सप्तम्यर्थः। प्रतिज्ञादिविभागं दर्भयति जीव दत्या-दिना जीनमर्थं गमयतीति युत्पत्त्या साध्यसाधकोहेत् जिङ्गणव्दवाच्य दत्याह दद्मिति।

नन्, जीवः परसास्तिम्यत दत्यच किमनः करणविभिष्टी जीवः पद्य उत तत्साची श्राहोखिनिर्पाधिकः प्रत्यगाता वा। नाद्यः, विभिष्टस्य कर्नृलादि धर्मिणकदिपरीतत्रद्वात्मैक्यायोगात्। निर्वि श्रुतिरि वाधितमर्थम्बोधयति। न दितीयः माचिणः सोपाधिकतया तदिपरीतत्रद्वात्मैक्यायोगात्(१)। न हतीयः। ग्रुद्धस्य जीवभ्रव्दवाच्यलायोगात्। जन्त्यस्यादितीयतया तत्साधने सिद्ध-माधनापत्तेः। तथा जीवस्य परसाद्भेदः प्रसिद्धो न वा। नाद्यस्तदेश्य माधने वाधापत्तेः। न दितीयः श्रप्रसिद्धस्य भ्रभष्टक्षस्ये निषेधायो-गात्। तथा जीवस्य ज्ञानाश्रयत्वेन मिद्यदानन्दलचणहेलिपिद्धेः(१) तत्त्वस्त्रपत्ते मानाभावात्। तदाश्रयत्वस्य ज्ञानामीत्यनुभव-पिद्धला

<sup>(</sup>१) ग्र, अच्चीक्येति पाटः।

<sup>(</sup>२) ग, चिविरिति पाटः।

तकांक्र

देवम्बाणोऽपि द्रष्टयम् । तसादेवमनुमानमसङ्गतमिति श्रव ब्रूमो जीवग्रव्दवाच्यस्य ब्रह्मोक्यबाधेऽपि तसस्यस्य तदैक्यमाधनेन स एव पद्यः । नच सिद्धसाधनतावाच्ययोर्भेददर्भनेन सस्ययोरपि तङ्गान्तिसस्यवेन श्रुत्यस्यस्थीतानुमानेन तदार्णात् ।

किञ्च, परमते जीवपरयोर्भेदाम्युपगमेन श्रुत्यनुग्रहीतानुमानेन जीवपरयोरेक्यसाधनेन भेदछ मिथ्यालोपपत्तेः; न सिद्धसाधनता- वाधोवेत्यभिप्रेत्य श्रुतिस्रतियुक्तिविददनुभवे-जीवस्य सिञ्चदानन्द- लावगमान्नासिद्धो हेतुरित्याद श्रहमिति। "श्रवायमुद्धः खयं च्योतिर्भवतीति" "श्रात्मेवास्य च्योतिर्भवति" "थोऽयं विज्ञानमयः प्रापेषु इद्यन्तच्योतिः पुरुषः"।

"चिषु धामसु यद्भोग्यं भोका भोगञ्च यद्भवेत् । तेग्यो विस्तचणः माची चिन्माचोऽचं मदा जिनः"॥ द्रायादि श्रुतयः॥

"यथा प्रकाशयहोकः कत्सं खोकिमिमं रिवः। चित्रं चेची तथा कत्सं प्रकाशयित भारत"?॥ इत्यादि स्प्रतयः॥

"वद्याता चिद्रुपोनसात्तर्षि जगदान्ध्यसप्रङ्ग"

द्ति द्वाता युक्तयः' विदर्त्तभवद्यतेरात्मनः सचिदानन्द्रूप-लमङ्गीकर्त्त्रयमित्यसिन्दर्ये स्वातुभवमभिनीय दर्भयति श्रव्हमिति । श्रमीत्यात्मनः सत्यतात्तभवः; भामीतित्तिदूपतात्तभवः, श्रमियो न भवामीत्यप्रियत्ननिषेधात्तभवेनात्मन श्रानन्दतं सिद्धम् ॥ नश्रस्थात्मनः सचिदानन्दश्रचणतम्, ततः किमित्यत श्रास

"दासपणी सयुजा मखाया समानदृषं परिष ख जाते स्टतं पिवन्ती सुक्टतस्य खोके गुडां प्रविष्टी परके पराई" "दाविमी पुरुषो खोके— चरसाचर एव च"। "जीव परमातानो मिस्री विषद्धधर्मा— कानालाइ इनत् जिनवज्ञाहमीयर" द्यादि श्रुतिस्रायनुमानप्रयाचेजीवनद्योक्यस बाधितलात् कथं सचिदानन्दलचणलेन ब्रह्मेक्यसिद्धिः। न चादितीय श्रुतिसृत्यनुमान-विरोधाद्येषामप्रमाण्यं किं न स्वादिति वाच्यम्। धर्वतन्त्रविरोधा-पच्या तद्योगादद्वैतश्रुत्यादीनासुपासनपरलोपपत्तेः। तस्वादनुमानेन ब्रह्मोक्यसाधनं बाधितिमिति चेन एवं। देतश्रुतिसृत्योरतत्यरलात्। तथासि, फल्लवत्यचातेऽर्थे श्रुतेस्वात्पर्यं वक्तव्यं जीवपरभेदस्य मानान्तरसिद्धतेन तद्वानस्वापुरुषार्थलेन च श्रुतेस्वात्पर्यायोगात्॥

किञ्च, "मृत्योः म मृत्युमाप्तोति य दृ नानेव पश्चती"ति सेद्दर्शिनोऽनर्थश्रवणाच। श्रुतेसाच तात्पर्यन्तमभवित । श्रपिच "श्रथ योऽन्यां देवतासुपास्तेऽन्योऽसावन्योऽहमसीति" "न स वेद यथा पश्चः" एवं सदेवानामिति भेददर्शिनोऽनर्थश्रवणान्न(१) तच श्रुतिनतात्पर्यम् । किञ्च,

खपक्रमादि षिद्धि लिङ्गेरदितीये ब्रह्मणि तात्पर्यस्य निश्च-तत्वात्तद्विरोधान्न भेदश्रुतेः खार्चे तात्पर्यम् । किञ्चा स्मिन्निप प्रकरणे किस्मन् भगवाो विज्ञातं सर्वमिदं विज्ञातं भवती"-त्येकविज्ञानेन सर्वविज्ञानोपक्रमेणादितीयम्ब्रह्म प्रतिज्ञाय "परेऽव्यये सर्वे एकी भवन्ति" "ब्रह्मविद्वृद्धीव भवती"त्यदितीय ब्रह्मण एवोप-संद्यात्तन्त्राध्यपाति "दासुपर्णादि" वाक्यमपि प्रत्यचिद्वस्भेदानुवादे-नानन्दैकरसमदितीयं ब्रह्म तात्पर्योण प्रतिपादयतीति स्निष्टतरमन्य-षोपक्रमादिवाधप्रसङ्गः ।

एवं कृतेरपिद्रष्टव्यम् अनुमानस्य विम्प्रतिविम्बयोर्वभिचारात्

<sup>(</sup>१) ग, निन्दाश्रवपादिति पाठ।

"सत्यं ज्ञानमननं ब्रह्म" "श्रानन्दोब्रह्मोति व्यज्ञात्" द्वादिश्रुत्या ब्रह्मणः सिंद्धदानन्दलक्षणत्व-मनो न हष्टान्तासिद्धिः। एवं गुरु-सुखाच्छुतवेदान्तस्य शोधितत्वं-पदार्थस्य स्वस्मिन् सिंद्धदानन्दलक्षणत्वदर्शनात् 'श्रहं ब्रह्मे'ति ब्रह्माभिन्नानुमितिरुत्पद्यते। न चौपनिषदस्य ब्रह्मात्य्येकस्यानुमानगम्यत्वानुपपत्तिः। "श्रात्मा वारे द्रष्टव्यः श्रोतव्योमन्तव्योनिद्ध्यासितव्य" इति श्रुत्या मननविधानात्। वेदान्तसहकारित्वे-नानुमानप्रामाण्य-स्वीकारात् परार्थानुमितिस्तु न्यायोपदेशेनोत्पद्यते न्यायोदिर्श्यतः॥ १॥

प्रत्यचस्य "नेइ नानासि किञ्चन" दत्यादिणास्तवाधितत्वेन भ्रमत्वाच ब्रह्मीच्य-वाधकत्वम्। तसाद्वाधकाभावादनुमानेन ब्रह्मीच्य-साधनसुपपन्नम्। एतेन सर्वतन्त्रविरोधोऽपि निरस्तः।

्रज्ञेत्वेवमिप दृष्टान्ताभावादिद्मनुमानं नावतरति जीवातिरिक्तं ब्रह्मसङ्गावे मानाभावात् भावे वा तस्य ज्ञानाश्रयत्वेन सचिदानन्द-सच्चणत्वे मानाभावात् ॥ प्रा

नच श्रुत्या तिसिद्धिरिति वाच्यम् । तस्थार्थान्तरतोपपनिरित्या-ग्रङ्घारः सत्यमिति । श्रयसावः पारमार्थिकभेदाभावेऽपि जीव-पर्योरौपाधिकभेदस्य व्यवहारिकस्थाभ्यपगमेन दृष्टान्तसभावादन्-मानमवतरत्येव । नच परस्य ज्ञानाश्रयतं श्रुत्या तदात्मकत्वाव-गमात् । नच श्रुतिर्थान्तरतं वक्तं ग्रन्थं गौरवात् । श्रुत्यन्तरिवरोध

## एवं ब्रह्मव्यतिरिक्तस्य प्रपन्तस्य मिथ्यात्वसाध्यानु-मितिर्देश्यत्वादिरेतुभिरुत्यचते। मिथ्यात्वनामानिर्वच-

प्रसङ्गात् । श्रानन्यानुपपत्तेश्चेति भावः । ब्रह्मणः सचिदानन्दल-चणने प्रस्तिनमारु श्रत इति ।

नन् व्याप्यतावच्छेदकप्रकारकपचधर्माताज्ञानेन व्याप्यन्भवसंस्का-रोद्वोधे मित खार्थानुमितिक्त्यद्यते दत्युक्तम्। या किं सर्वेषायुत्पद्यते श्राहोखित्केषां-चिन्नाध्यः श्रदर्भनान्नदितीयः। तदुपायाभावादि-त्याभंक्य विवेकेन तदुपायि क्षिन्नज्ञानसभवान्मैविमत्याह एवमिति। उक्तप्रकारेणान्वव्यतिरेकाभ्यां ग्रोधितस्वंपदार्थी येन स तथोक्तः तस्य खिसान् पचिदानन्दक्षचणलिक्षज्ञानाद्द्यम् द्यास्मीति अद्या-भिनाऽनुमितिःखार्थात्यद्यते।

नतु "तन्तोपनिषदं पुरुषं पृच्छामी" त्यादि श्रुत्या धर्मावद्वाणो वेदेक्यम्यलात्कयमनुमानगम्यलमित्याप्रंच्य निराकरोति नचेति। किम्बुह्मण्यत्मानस्य स्वतन्त्रप्रामाण्यं निराक्रियते, श्राहोऽस्विदे-दान्तपदकारिलमिति। नाद्यः, दष्टापत्तः। न दितीय द्त्याद्वः मन्तव्य दति। श्रन्यया मननविधानवैद्यर्थं स्वादितिभावः। कार्यं परार्थानुमितिरूत्पद्यते द्त्याश्रद्धाद्व परार्थानुमितिरूत्पद्यते द्त्याश्रद्धाद्व परार्थानुमितिरूत्पद्यते द्त्याश्रद्धाद्व परार्थानुमितिरूत्विति। श्रव-समुद्राद्यात्मकानुमानवाक्यप्रयोगेणेत्वर्थः॥ ८॥

उक्तन्यायमन्यचायतिदिग्रति एवमिति । व्यावहारिकः प्रपक्कोनिष्या दृश्यवात् ग्रुक्तिह्यवदित्यनुमानप्रयोगोद्रष्ट्यः । श्रादिग्राह्देन बद्धायतिरिक्तल-वाध्यवादयो रहन्ते । १ संयोगने घटवं ता भू तले अभावीयहे शिकाविशेषण सम्बन्धेन घटात्यं ता भावी इपित्रेच जति इतिनैय यिका

दितीयपरिच्छेदः।

१५१

नीयत्वम्। दृश्यत्वनाम चैतन्यविषयत्वं श्रतो ब्रह्माण् न व्यभिचारः। तचानुमानमन्वयिरूपमेक्षयेव। नतु-केवला-न्वयौ। श्रस्मन्मते ब्रह्मकूर्तिरिव्यस्य सर्वस्यात्यन्ता-भावप्रतियोगित्वेन तद्प्रतियोगित्वरूपकेवलान्वयित्वस्या प्रसिद्धेः॥१०॥

नन् निभिदं मिथ्यानं न तावदत्यनाभावप्रतियोगिलं सिद्ध-साधनल-प्रसङ्गात् । नापि खाधिकरणनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगिलं तदिति वाच्यम् । संयोगादिकमादायार्थान्तरलोपपत्तेः । नाषि े संस्व्यमानाधिकरणनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगिलं तदिति वाच्यम् 🌬 स्त्र परेरपि घटवति स्तले सम्बन्धान्तरेण तदत्यन्ताभावाभ्यपगर्मेम सत्यलविरोधिमियालासिद्धेः। नायेकावक्देन येन सन्तर्भेत प्रतियोगियनं तेनैव यम्बन्धेन तनं विवचितमिति वाच्यम्। तारू-प्रस्थ कोनेऽप्रसिद्धलात्। नापि ज्ञाननिवर्त्यलं तदिति वाच्यम्। यती जानमजानसीव निवर्त्तकमिति नियमेन प्रपञ्चस तदमावन मियालाभावप्रमङ्गात्। तसाचित्रयालसानिरूपणात् न तसाधकः मनुमानमित्यां प्रकार मिष्यालंनामेति । न च प्रपञ्चसानिर्वचनीय ग्रब्देन निक्चमानलालायमनिर्वचनीयलमिति वाच्यम्। सत्तासत्ता-भामन्यवस्थेव तत्तात्। नच विरोधादुभयान्यवमनुपपन्नमिति वाच्यम्। घटात्यन्ताभावस्य स्वभावप्रतियोग्यनधिकरणलदृष्टलेन प्रकृतेऽप्यूपपत्तः । नचैवं क्षिष्टकच्यनायां किन्प्रयोजनमिति वाच्यम्। प्रकारतन्तरसामभवात्। तथाहि, सने वाधायोगादसने प्रपञ्चसा-

१५२ = नात्रघटीवतीिक न्तु स्वरूपणाल्येन्येव

1 (Vi

परोचलायोगात्। मदमदात्मकलख विरोधेनासभावात्। तसादु-भयविबचणत्रम्युपगन्तयम् । न चामतोऽप्रसिद्धत्वेन तदैबचण्यसाय-प्रसिद्धलाद्यक्षतमिति वाच्यम्। तर्हि सद्न्यलमेवानिर्वचनीयलमसु। न चामत्यतित्यप्तिः श्रमनामिकिञ्चिद्सि चेद्यच्याघातः । नासि चेत् खुचातिव्याप्तिः । तसात्मद्रन्यवमेवानिर्वचनीयले बाधायोग्यं तद्न्यलं बाधयोग्यलम्, श्रथवैकावच्छेदेन खसंसूज्य-मानाधिकरणनिष्ठात्यनाभावप्रतियोगिलं मिथालं समानसत्ताक योः प्रतियोगितद्भावयोरेकच विरोधेऽपि भिन्न सत्ताकयोर्वि-रोधान्तासम्भवः । प्रतियोगिमति सम्बन्धान्तरेण तदभावस प्रति-योगिसत्तस्थाभावविरोधिलेनासस्भवात्रतीतेरन्ययायुपपत्तेनीक्तदोषः । यद्यभावस्य प्रतियोगिषत्ताधीनसत्ताकलेन प्रपञ्चाभावस्यापि तत्-समानसत्ताकतया तत्सामानाधिकरण्यमनुपपन्नमिति मन्यसे। तर्चि सत्यलाविक्त प्रतियोगिकलात्यनाभाव समानाधिकरणलं मिथा-तस्रतियोगिवस्रतियोगितावच्छेदकसापि तन्निरूपकलात् मलाविक्त प्रतियोगिकालात्यनाभावस्य पार्मार्थिकालेन तत्सामा-नाधिकरणं प्रपञ्चर्योपपर्यते श्रभावस्य भिन्नमत्ताकलात् । यद्यत्रापि विर्द्वेकखभावाभावस्य प्रतियोगियत्ताकतया<sup>(१)</sup> भित्रयत्ताकलना-भ्यपगम्यते । तर्चि कल्पितस्थाभावोऽधिष्ठाने प्रतीयमानसादात्मक एव यचाधिकरणसत्तापेचयाऽभिन्नसत्ताकः प्रतियोगी । तचैवाधि-करणाभावोभिद्यते। स एवानुपल्लक्या ग्रह्मते। नेतर्त्र । तथाच

<sup>(</sup>१) ग, समसत्ताकतथेति पाटः।

खनमानाधिकरणात्यन्ताभावप्रतियोगिलं मिथ्यालमेतदेवानिर्वचनी-यतम् ।

नतु दृश्यलं नाम दर्भनविषयलम्। दर्भनं नाम वृत्तिज्ञानं तद्धि-पयलं ब्रह्मणि वर्त्तते (उक्तमाध्यं नास्ति)(१) ब्रह्मणः पार्मिषकलादती व्यभिचार द्वापंचाह दृश्यलं नासेति। ब्रह्मणः खप्रकाप्रलेन खपरविषयलाभावाचीकदोष दत्यर्थः। शुक्तिरूपमग्रे निरूपिय्यते। न दृष्टानामिद्धिरिति द्रष्टवम् । नैयायिकाद्यस्तनुमानं चिविधं केवलान्यी केवलयतिरेकान्ययतिरेकीचेति वर्णयन्ति। खमतसूपपादयंसाचिराकरोति तकेति। एवकार यव च्छे रामा ह नालिति । दत्तिमद्यनाभावाप्रतियोगिलं नेवजान्वियलं सामातेन भवतीत्याद श्रसमात इति । ब्रह्मभिन्य सर्वस्य कस्पिन तलेन सिय्यालानिय्यावस्तुनोऽधिष्ठाननिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगितेन निक्तं नेवजान्वयिलम्सिद्धसेव । नच प्रमेयलादीनां तथालात क्यमसिद्धिदिति वाच्यम् । प्रमानिषयलं प्रमेयलं प्रमाया भिन्ना-भिन्नतेन तिनिष्यतिवष्यतसापि तथालेन नेवसान्वयिनासिद्धेः॥ न चेश्वरप्रमाविषयलं नेवलान्वयिलमिति वाच्यम्। ईश्वरप्रमायाः ख्वविषयलेऽपिसद्रान्तापत्तेसादभावे कुतः केवलान्वियतम्। न ना-काजात्यनाभावः केवलान्यथीति वाच्यम् । तस्य स्वप्रतियोगि-न्याकाग्रेऽसचेन तत्त्वायोगात् । प्रतियोगितदभावयोः सामानाधि-कर्ष्यवदाधाराधेयभावसापि विषद्धतयाऽसभावाद्ययाकाशसासन-प्रमङ्गात्। किञ्चाकाभवद्गकाभाव्यनाभावस्यापि ब्रह्मणि कस्पितलेन

<sup>(</sup>२) म, (अन्न सार्थ नासी)ति पाठी न दक्षते।

नापि व्यतिरेकी साधनेन साध्यानुमितौ साध्याभावे साधनाभावनिर्हापतव्याप्तिज्ञानस्यानुपयोगात् । अन्वय-व्याप्तिमविदुषः साध्यप्रमार्थापत्तिप्रमाणादिति वस्यत इत्यनुमानम् । साहस्यप्रमितिरूपमितिवाक्यकरिणका प्रमाशाब्दी । आकांश्चा-योग्यता सन्तिधिमत्पदसमुदायो वाक्यम् ॥ ११ ॥

तिविष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगितया केवलान्वयिलंदूर्निरस्तम्। एवमन्य-द्वि निरूपणीयम् ॥१०॥

एवं केवल्रयतिरेक्यनुमानमपि न सक्षवतीत्याः नापीति।
साधनसाध्ययोर्याप्तिज्ञानात्साध्यानुमितिर्भवति नतु साध्याभावसाधनाभावयाप्तिज्ञानात्। नद्मन्ययाप्तिज्ञानादन्यानुमितिर्भव-त्यतिप्रसङ्गात्। नच प्रतियोग्यनुयोगिभाव<sup>(२)</sup>स्त्रचानियामकलिमिति
वाच्यम्। प्रतियोगिलादेरनिरूपणात्। किञ्च

व्याप्तिप्रकारकपचधर्मताज्ञानादनुमितिरिति ते मतम्। ततस्य साधनाभावव्यप्तिः साधाभावनिष्ठलेन तत्प्रकारकपचधर्मताज्ञानास-भावात् कणं व्यतिरेकि जिङ्गजानेन साध्यानुमितिस्स्यात्। किञ्च

साध्यप्रसिद्धेर नुमानाङ्गलेन पृथिवीतर्भेदस्य नुचायप्रसिद्धलेन तदनुमितिर्नसंभवत्येव। श्रन्यथाऽप्रसिद्ध-साध्यानुमिता-वप्रसिद्धस्त्रश्रण-प्रदङ्गाद्यनुमितिः नुतो न स्थात्। नच घटादावितर्भेदः प्रत्यच

<sup>(</sup>१) ग, भाय-माचनियामक र्ति पाउः।

द्ति वाच्यम्। तर्हि तदनुमानं न स्थात्। निश्चितेऽर्धे तदयोगात् तस्माद्यतिरेक्यनुमानमनुपन्नम्।

नलेवं सत्यन्वयाप्तिमविद्षो यितरेकयाप्तिज्ञानादद्वानुमितिः कयं स्वादिति तचाइ श्रन्वयेति। तस्वादन्वयिह्नपमनुमानमेकमेवेति भावः। एवमनुमितिप्रमां निरुष्य क्रमप्राप्तासुपमितिं निरूपयिति सादृष्येति । श्रयमावः नगरदृष्टगोपिष्डोगवयार्थौ पुरुषो वनसु-दिस्य प्रस्थित श्रारष्णकपुरुषाद् गोसदृशो गवय दति श्रुला वनं गतो गोसादृष्यविशिष्टपिष्डमनुभवति गोसदृशो गवय दति पञ्चादे-तस्यदृशी मदीया गौरिति स्वगेद्दस्यां गा-सुपमिनोति। तच गवय-निष्ठगोसादृष्यज्ञानंकरणंगोनिष्ठ-गवयसादृष्यज्ञानं फलं सेयसुपमि-तिरिति।

> "भकाभीष्टद्यन्तानं गोपीजनमनोहरम्। यत्यभामायुनंक्रणं वन्दे यदित्युखाताकम्"॥

कमग्राप्तां ग्राब्द्यमां खचयित वाक्येति। किं तदाक्यमित्याकाद्वायां वाक्यस्य खचणमाद त्राक्यक्विति। वर्णसमूद्दः पदम्। नच
वर्णानां चिणकानां क्रमेणोत्पद्यमानानां कथं समूद्दः स्थादिति
वाच्यम्। एकज्ञानविषयस्यैव तत्त्वात्। न चैकज्ञान-विषयलं वा
कथं चिणकानामिति वाच्यम्। वर्णानां चिणकले मानाभावात्।
नचोत्पन्नो गकारोनष्टो गकार द्व्यनुभवः प्रमाणमिति वाच्यम्।
तस्थोचारणोत्पत्त्यादिविषयलेन तचा-प्रमाणलात्। नच प्रत्यु<sup>(१)</sup>चारणे
गकारादियान्नुत्पत्तिः कुतो न भवतीति वाच्यम्। सोऽयंगकार इति

<sup>(</sup>१) ग, प्रत्यचार्णमिति पाठः।

प्रत्यभिज्ञा-विरोधात् । नच प्रत्यभिज्ञानसः सादृष्यविषयतया जातिविषयतया वाऽन्ययासिद्धलेनाविरोध दति वाच्यम्। सुख्यले बाधकाभावादुत्पत्तिविनाग्रप्रत्ययस्यान्यया-सिद्धलस्योक्तलात्।

नन् तर्षं वर्णानां नित्यतेऽदैत श्रुति-विरोधस्यादिति चेन्न,
प्रत्यिभिज्ञा-विरोधेन तेषां चिणकतमानिराकरणात्। श्राकाप्रादिवत् स्वर्गाद्यकास उत्पत्तेः, प्रस्यकासे विनाप्रस्य चौपत्तेनीदैतश्रुतिविरोधः। श्रुत एव तससुदायात्मकं पदं न चिणकम्।
श्रुत एव पदससुदायात्मकं वाक्यं न चिणकं श्रुत एव वाक्यससुदायातम्को वेदोऽपि न चिणकः। श्रुतएवोक्तं भगतता सूचकारेणा "तएव
च नित्यल्यक्षिति नित्यलं प्रस्वयपर्यन्तावस्थायिलंविविचितं प्राष्ट्रतप्रस्तये सकस्तवार्यविनाप्रस्य प्रतिपादनात्। नत् धंसाप्रतियोजिलं
तदितिविविचत-मदितश्रुतिविरोधापत्तेः। "कन्दांसि यज्ञिरे तस्मायज्ञसासादनायत श्रुस्य मचतो भ्रुतस्य निःश्रसित-मेवैतस्यदृग्
वेद्यो यजुर्वेद्य दत्यादि श्रुत्या वेदस्य कार्यलावगमात्। तस्य
चानित्यलावस्रामानस्य "वाचाविक्तपनित्यये"ति श्रुतेर्थयसेवार्थः।
श्रुत्यथा "एकमेवादितीयमि"ति श्रुतिविरोधापत्तेः।

नन्वतं वेदखोत्पत्तिविनाभाग्युपगमे पौर्षयतया खतः प्रामाणं व्याचन्येतेति चेत्, निं पुरुषाधीनोत्पत्तिकलं पौर्षयलमप्रयोजक-लात्। किन्तु धजातीयोचारणमनपेच्योचार्यमा (१) एलं पौर्षयलम्, देश्वरस्तु पूर्वपूर्वानुपूर्वीयमपेच्य धर्गादौ वेदं विरिचतवान् द्वति वेदखापौर्षयलेन न खतः प्रामाण्य्याचिति दिख्यसमिति विस्तरिण,

<sup>(</sup>१) ग, खोचारणमिति पाउँ

श्रुव्यानुपपत्तिरानांशा, नान्यार्थावाधोयोग्यता, श्रवि-लान्वेनोचारणं सिक्धिः, श्रव्युत्यद्भस्य संगतिग्रहा-भावाद्भ वाक्यार्थप्रमा। षद्पदार्थयोः स्मार्थ्यस्मारकभावः संगतिः। सा च दिविधा श्रक्तिलेश्चणाचेति। श्रक्तिनीम मुख्याद्यतिः पद्पदार्थयो-वीच्यवाचकभावः सम्बन्ध द्वति यावत्। सा च दिविधा योगोरूदिश्चेति। श्रव्यवशक्तियोगः। यथा पाचकादिपदानाम्। रुद्धिः ससुदायशक्तिः। व्यश्चा घटादिशब्दानाम्। सा च व्यवहारादिना यद्यते। तथादि उत्तमद्वस्य घटमानयेति वाक्यश्रवणानन्तरं मध्यमद्वदः प्रवक्ति॥ १२॥

पदममुदायो वाक्यमित्युक्ते विख्यवोचारितपदममुदायेति व्यक्तिः तसाद्वाहत्त्वर्थमुक्तंपविधीति । तावत्युक्तेऽग्निना सिकोदिति वाक्ये-इतिव्यक्तिम्बान्तदारणाय योग्यतेति । तथापि गौरम्वः पुरुषो इस्तीत्व्यक्तिव्यक्तिम्बान्तिवृत्त्वये श्राकांचेति । श्रवापि पद-ममुदायतमेकज्ञानविष्यलं विवचितमतो नामभवः ॥ १९॥

नम्बताङ्गादिमत्पदससुदायो वाक्यमित्युक्तम्, श्रशाकाङ्काशा दक्कात्मकलेन चेतनधर्मालात्मथं पदानां माचान्तदत्तमित्याग्रंक्या-काङ्काजनकलेन पदानां माकाङ्गलमित्यभिष्रेत्याकाङ्गाजचणमास् श्रम्बयेति। यस पदस्य येन पदेन विनाऽन्यानुपपन्तिसस्य पदस्य तेन पदेन ममभिव्याद्वार श्राकाङ्का। योग्यताजचणमास् वाक्येति। सन्नि-धिस्रकृमाद्व प्रविज्ञम्बेनेति। पदानामविज्ञमोद्वारणमन्तिधिरित्यर्थः।

## ततो बाल स्तत् प्रवृत्तिं हृष्ट्वा ज्ञानमनुमिनोति। तथाहि इयं प्रवृत्ति ज्ञानसाध्या प्रवृत्तित्वात् । मदौयप्रवृत्तिवत्

ननूत्रसचणं वाक्यं ग्राब्दप्रमाकरणं चेद्युत्पन्नसापिश्रुत-वाक्या-दाक्यार्थप्रमाप्रमङ्ग द्व्याग्रंक्या इ श्रयुत्पन्नस्थेति । सङ्गतिग्रहस्थापि वाक्यार्थप्रमोत्पत्तौ कारणलाद्युत्पन्नस्य तद्भावान्न वाक्यार्थ-प्रमेत्यर्थः ।

नत् केयं मङ्गितिरित्यतश्राह पदेति । मङ्गितस्मन्ध द्रत्यर्थः ।
मङ्गितं विभजते सन् दिविधेति । दैविधमेवाह प्रक्रिरित । यद्यपि
प्रक्रिगोंणी जन्णाचेति दित्तस्तिविधा तथापि वन्द्यमाणविधया
गौणीं जन्णायामन्तर्भाय दैविध्यक्यनिमित्ध्येयम्। प्रथमोद्दिष्टां प्रक्रिं।
परजन्यज्ञानविषयलं वाच्यलं पदार्थस्रितजनकलं वाचकलम् ।
पदजन्यज्ञानविषयलं वाच्यलं पदार्थस्रितजनकलं वाचकलम् ।
तदुक्रम्, "पदम्(१)व्यधिकाभावात्स्मारकाचित्रिय्यते" दति । प्रक्तिंविभन्नते साचेति । यथोद्देप्रयोगं जन्यति श्रवयवेति । केषां
पदानां योग दत्याप्रक्योदाचरणमाविस्करोति यथेति । पाचकादिपदानां योग दत्याप्रक्योदाचरणमाविस्करोति यथेति । पाचकादिपदानां योग दत्याप्रक्यते । रूढिजन्यित रूढिरिति । जदाचरित
यथेति । प्रक्तिग्रह्मकारमाह साचेति । व्यवद्यारेण प्रक्तिग्रह्मकारसुपपाद्यति तथाहीत्यादिना जन्मस्द्रस्य प्रयोजकर्द्वस्य मध्यमसद्धः प्रयोज्यद्वसः प्रिष्यपुनादिरिति यावत् ॥ १ १ ॥

ननु मध्यम दृदुस्य प्रदृत्था किमायातमित्यत त्राह बाल द्ति।

<sup>(</sup>१) ग, पद्मस्यधिकाभाव।दिति पाठः।

इति ज्ञानमनुमाय तस्य वाक्यजन्यत्वमनुमिनोति। इदं ज्ञानमेतद्दाक्यान्वयन्यतिरेकानुविधायि-त्वात्। दण्डजन्यघटाद्वित् इत्यनन्तरमवापोद्दापाभ्यां घटपदस्य घटन्यकौ शक्तिमवधारयति। सा च शक्तिः पदार्थ इति नैयायिकाः ॥ १३॥

प्रवृत्तिं गमनागमनादिव्यवहारं तचानुमानं प्रयुच्च दर्भयित तथा-हीत्यादिना। ननुः ज्ञानस्य कयं वाक्यजन्यत्वमनुमिनोतीत्याभंक्यानु-मानप्रकारमाह ददमिति। प्रवृत्त्यानुमितं ज्ञानं यो यदन्वयव्यति-रेकाविधायी स तष्जन्यः। यथा दण्डान्वयव्यतिरेकानुविधायी घटो द्रार्थः

नन् ज्ञानस्य वाक्यजन्यलमस्य प्रकृते किमायातिमत्याणंक्यारं द्रत्यनन्तरुगिति। पदानां पदार्थं प्रक्तिः पदात्पदार्थस्यरणस्थैव जायमानलात् समिभव्याद्यादाक्यार्थसामः। श्रन्यथा स्वच्याप्यामान्वोच्छेदप्रमङ्गादनन्यसम्यस्थैव प्रव्दार्थलादिति पूर्वपचलेन नैयायिक-मतमारं सा चेति। नत् कार्य्यान्विते प्रक्तिः गौरवात्। नच कार्यान्विते पदार्थं प्रक्षानङ्गीकारे कार्य्यताज्ञानस्यामावात् कथं प्रक्रियदं दित वास्यम्। कार्यपरवाक्यश्रवणानन्तरं कार्य्यताज्ञाना-स्वस्या ज्ञानानुमानविसद्धार्थवाक्यश्रवणानन्तरं सुखविकामादिना स्वर्यदिना ज्ञानानुमानयस्थवात्। किञ्च प्रथम (१) व्यत्पन्तौ तदपेचा यामपि साघवेनानन्तरं तद्पेस्य पदार्थमाचे प्रक्रियद्वस्थवात्।

<sup>(</sup>१) क, ग, दर्भदिना द्तिपाठीन । (१) ग, प्रथम प्रष्टचाविति पाठः।

"कार्यान्वित" इति मीमांसकाः। "अन्वित इति" वैद्यन्तिनः। एवं व्याकरणादिना शक्तिर्यद्यते। उक्तन्व।

"शक्तिग्रहं व्याकरणोपमान कोशाप्तवाक्यात् व्यव-हारतश्च। वाक्यस्य भेषादिष्टतेवदन्ति सानिध्यतः सिद्धप-दस्य दृद्धा" दृति लक्षणा श्रक्यसम्बन्धः ॥ १४॥

श्रन्यथा कथं कविकाव्यादि रचना स्थात्। तस्मात्पदानां पदार्थ एव प्रक्तिरिति नैयायिकाना-साग्रयः ॥ १३३०॥

मतान्तरमाह कार्यान्तित दति । तेषामयमात्रयः पदानां कार्यान्तिते पदार्थे प्रक्तिने केवलपदार्थे वाक्यादाक्यार्थप्रमातुः त्यन्तिप्रमङ्गात् । तथाहि, पदार्थमाने प्रकानि पदानि कथं वाक्यार्थं बोधयेयुः । तेषां तनाप्रकालात् । नच समित्याहाराज्ञद्वीध दिति वाज्यम् । पदानां तन सामर्थाभावेन समित्याहारेणापि तद्वीधाः समित्वाल्।

तिञ्च, समिश्वाहारेणापि भवज्ञपि धव खदिरप्रजाता इति वाक्यादिवतपदार्थानां समुद्राज्यनवोध एव स्थात्। नच् संस्र्रोह्रप-वाक्यार्थवोधः पदानां तच सामर्थ्याभावात्। किञ्च पदानां पदार्थमाचे प्रज्ञास्थ्यपगमे सङ्गतिग्रहोनस्थात्। तथाहि, प्रवत्त्वा ज्ञानाद्यनुमानदारा पदानां पदार्थे प्रक्रिनिञ्चयः। प्रथमं बाज्यस्थ साच्यान्तार्थाताञ्चानं प्रवत्तौ हेतुः। कार्यत्वं नाम क्रतिसाध्यलम्। एतञ्च वाक्यस्रवणाननारं कार्यताञ्चानाभावे प्रवृत्त्यभावेन ज्ञानाः चतुमानासम्बद्धेन क्यं प्रक्तिनिश्चयःस्थात् । नच स्वर्धित्ना ज्ञानातु-मानेन तिस्त्रय रति वाच्यम् । युत्पचस्य तद्भावेऽप्यतिवासस्य प्रथमयुत्पत्तौ तद्योगात् । किञ्च स्वर्धिनामन्यतोऽपि सम्प्रवेन ततस्त्रद्यमानायोगात् । तस्रात् पदानां कार्यान्ति पदार्थे प्रक्ति-रत्युपगन्तया ।

एवञ्च वाकाश्रवणानारं कार्यताज्ञानात्रवृत्या ज्ञानाधनुमानेन उपययते। न चेष्टसाधनता-ज्ञानात्रवृत्तिसभावेन कार्यताज्ञानम् किञ्चित्करमिति वाच्यम् । सुधामरौचिमण्डसे तसनिऽपि प्रवत्तेरदर्भनात् । नच कार्य्यताज्ञानस्य प्रवर्त्तकले कूषपतनादाविष प्रवृत्तिप्रसङ्ग दति वाच्यम् । दष्टसाधनताज्ञान-यमानकासस्य तस्य प्रवर्त्तकत्रस्वीकारात्। तस्रात्कार्य्यताज्ञानः मेव प्रवर्त्तकम् । त्रत एव कार्म्यपराणां चिङ्खोट् तथा प्रत्यकाद् पाटितानां वाक्यानामेव प्रामा एं मेतरेपाम्। क्रथं तर्हि वाक्यार्थकोधः, त्रपंतर्वापद्वादिति वदाम-सामात्पदानां कार्यान्विते पदार्थे प्रक्ति-रिति॥ ददानी खरिद्धान्तमतमार अस्तित रति। पदानां खाघवा-दितत्ति विते पदार्थं प्रक्तिः। न कार्यान्ति गौरवासानाभावासः। वचिष प्रथमकृत्पत्ती कार्यान्तिते पदानां प्रक्रिश्चिते ॥ तथापि प्रसादान्तरे कार्योग्र-गौरववडेनोपेच्छेतरान्ति पदार्थे प्रहानां बामर्थ्यमवधार्यते तावता व्यवहारीपपत्तेः। न वैर्व कार्य्यता-ज्ञानाभावे प्रदृत्यभावात् कर्यं प्रक्रियद दति वाष्यम्। पुष-स्तेजात इति वाक्यत्रवणाननारं विद्धार्यज्ञानाद्पि सुखविकास-नेन वर्षमन्त्रमाय ततस्य ज्ञाननन्त्रस्य मायाननर्त्तस्य नास्य-

जन्यलमन्त्रययतिरेकाभ्यां निश्चित्यावापोदापाभ्यां जनिमत्पिष्डे पुचपदस्य प्रकोरवधारणेन कार्य्यता ज्ञानस्य सर्ववातन्त्रलात्। तदुकं वाचस्यतिमित्रीः,

"कार्यवोधे यथा चेष्टा बिक्नं इर्षाद्यस्तथा।

िमद्भवोधेऽर्थवत्ता च ग्रास्त्रलं हितग्रामनात्" दृति ॥

एतेन कार्य्थपराणामेव वाक्यानां प्रामाणं न मिद्धवस्तुपराणां
वाक्यानामिति प्रत्युक्तम्, उक्तरीत्या मङ्गतिग्रहमस्रवात् प्रयोजनवन्तान्त, श्रनधिगतार्थवोधकतया प्रामाण्योपपत्तेः॥

नन्तेवं पति तती बाघवात्पदानां पदार्थ एव प्रक्तिरसु नलन-यांग्रे गौरवात्। न चैवं पदानामन्तायांग्रे प्रक्षाभावे तती वाक्यार्थ बोधः कथमिति वाच्यम्। समिभवाद्वारादेव तदुप-पत्तेरिति चेन्नातिप्रसङ्गात्।

तथा हि पदानां यत्र सामर्थमवधारितं तद्वोधकलसेवावश्यमभूपगन्तव्यम् । श्रन्यथा घटपदात् पटबोधोऽपि स्थात् । ततस्याप्रकापदसमित्याहारात्कथं वाक्यार्थबोधः स्थात् । नच क्रियापदसमित्याहतेनाकांचादिमत्पदद्यन्देन खखार्थं गृहितसंगतिकेन वाधकाभावास्काब्दबोधोऽस्विति वास्यम् । तत्तत्पद्श्रवणेन तत्त्तत्पदार्थापस्थितावय्यन्वयांग्रे प्रक्षभावेन पदानां समित्याहारात्कथं तद्बोधः स्थात् ।
तस्थात् समित्याहाराहाक्यार्थबोधस्थासभ्यवात्पदानामितरान्त्रिते
पदार्थे प्रक्तिरवधार्थते दति सर्वरवश्यमभ्युपगन्तव्यम् । सा च
प्रक्तिश्वावेव न व्यक्तौ व्यक्तीनामानन्त्यात् । कथं तर्षि पदश्रवणानन्तरं व्यक्तिबोधस्य तन्नामक्तादिति चेदाचेपाह्मचण्या वा

सा च दिधा नेवललक्षणालिक्षतलक्षणा चेति। केवला चिविधा, जहस्रस्या जहस्रस्या जहदजह-ह्मक्षणा चेति। शक्यार्थपरित्यागेन तत्संबन्धर्यान्तरे ें हित्तर्जहस्रस्या, यथा गङ्गायां द्योष दत्यच गङ्गापदस्य तीरे लक्षणा प्रकार्यापरित्यागेन तत्मंबन्धर्यान्तरे

व्यक्तिबोधः। श्रयवा जातिविभिष्टवाक्ती मित्रस्तु तथापि जाती ज्ञातोपयुच्चते । यन्नौ खरूपमती तज्ज्ञानं विना यिक्तिधीविसमा-भावादित्यसमितिवसरेण। एवं व्यवहाराष्ट्रित्रयहमुक्तान्यतोऽपि ग्रिक्तिग्रहमाइ एवमिति । तत्र समातिमाइ ७क्तेश्चेति । ददानीं खचणां निरूपयति खचणेति। प्रक्तिविषयः प्रकालेन सम्बन्धो सन्धमाणपदार्थस्य सन्तर्णा। यथा मण्डपं भोजयेत्यन मण्डपपदस्य तिन्नष्ठपुरुषे प्रकासन्यो सर्चणा ॥ १ ४ ॥

तां विभजते सा चेति । प्रकाराचात्मवन्धः नेवललचणिति (१) ॥ केवसस्चणाया सचणमभिप्रत्य केवसां विभन्नते केवसेति। वैविधमेवार जरमचणिति। जरमचणां खचयति प्रकाति। श्रजर-स्वणायामितियाप्तिवारणाय भक्यार्थपरित्यागेनेत्य क्रम्। तचीदा-इरणमाइ यथेति । अजहस्रवणां सवयति प्रकार्यापरित्यागेनेति। जन्मचणायामतियाप्तिवारणाय प्रक्यार्थपरित्यागेनेति विशेषणम् (१)। तत्रीदाहरणमाद यथेति । जहदजदण्णचणां निरूपयति प्रस्येक-

<sup>(</sup>१) ग, केवल चणित पाठी न। (१) त्यक्तमिति पाठः।

्रहति-रजइस्रम्णा। यथा भोणोधावतीत्यच भोण-पदस्य भोणगुणविभिष्टाश्वादिद्रव्येषु। भक्षेकदेशपरि-त्यागेनैकदेशर्द्याज्ञेष्ठदज्ञस्त्रस्या। इयमेव भागस्यगे-त्युच्यते। यथासोऽयं देवदत्त इत्यच सोऽयमिति पद्योः केवस्वदेवदत्तिपण्डे। यथा वा तत्त्वमसीत्यच तत्त्वं पद्योरसण्डचैतन्ये सप्तणा॥ १५॥

देशिति। तच सौकिकोदाइरणमाइ यथेति। वैदिकमि तदाइ यथेति<sup>(१)</sup>। मायोपित चैतन्यं तत्पदस्य वाचार्थः। सूसस्यादि-श्रीरोपित्तिचैतन्यं लं पदस्य वाचार्थः। ततस्य तत्पदवास्येकदेशो माया तत्परित्यागेनैकदेशे चैतन्यद्वत्तिस्तत्पदस्य। एवं लं पदस्य वाचार्थेऽपि सूलस्यादिशरीरमेकदेशसत्परित्यागेनैकदेशे चैतन्य दित्तस्वं पदस्य जददसद्वस्वणेत्यर्थः॥

नत् तत्तं पदयोरखण्डचैतन्ये खचणाखीकारे एकेनैव पदेन महामाजात्कारसभावात् पदान्तरवैयर्थामिति चेन्नैष दोषः। पद्ध्य सारकतेन पदान्तरं विना साजात्काराजनकतात्। तत्स्य प्रथमं प्रद्येकं तत्तं-पदाभ्यां निर्व्धिकस्पाखण्डचैतन्यसरणसुपपद्यते॥ ततः पद्ससुदायात्मकवाक्याद्वस्थात्मेव्यापरोज्ञानुभव उपपद्यते "महम्बद्धा-स्मी"ति मतो न पदान्तरवैयर्थं सादेतत् "तत्त्वमस्या"दिवाक्ये साच्याङ्गीकरो निर्यंकः। वाच्ययोरवैक्यवोधसम्भवात् ॥ क्ष

<sup>(</sup>१) य, यथावेति ।

विरुद्धधर्माक्राक्तयोस्त्योः कथमैकाबोध दति वाच्यम् । विशेष-ण्वां व्यविद्धतिनेकाषोधामंभवेऽपि योग्यतया प्रात्यपिखतयोविप्रे-खुबोर् का बोधममावात्। तथाचि, यथा श्रनित्योघट रत्यन विशेष-णांत्रस्य घटलस्यनित्यलान्वयासभावेऽपि योग्यतया विशेषांत्र स्यते-स्तद्व्यः। तथा प्रकृतेऽयुपपद्यते। यचोपसर्जनलेनोपस्थितस्य वाक्या-र्थान्वयः स्थात्<sup>(१)</sup>। विग्रेष्यस्य वाक्यार्थान्वययोग्यता नास्ति, तर्वेव स्तत-न्त्रोपस्थित्यर्थं पदार्थेकदेशपरित्यागेनैकेदेशे खचणापदस्य विशिष्ट-वाचक्रस्य यथा घटो नित्य इत्यच विश्वेयांश्रयक्रेनित्यलान्ययायोग्य-तया घटलस सतन्त्रोपसित्यर्थम्, तसिन्विप्रष्टवाचकघटपदस् जुज्जा। ततस्य प्रकृते प्रास्तुपस्थितयोविष्ययोर्थोग्यतयेकाबोधसम्भ-वासलचणा। श्रन्यथा गेडे घटो घटमानय दत्यादावपि सचणाप्रमङ्ग दति। अत्रोद्यते येन इपेण पदार्थीप स्थितिस्तेन इपेण पदार्थानां वाक्यार्थान्वयो वाच्यः । अन्ययातिप्रसङ्गात् । एवं विविष्टकपेणोप-स्थितयोस्तनं-पदार्थयोत्तयन्तिवस्ततेन कथमभेदवाक्यार्थान्वयम् स्थात्, ततो निर्मिकस्यकचिद्रूपेणोपस्थित्यर्थं तत्तं पदार्थयोसत्त्वस-खादि वाक्येषु खचणाङ्गीकारः। न चानित्यो घट इत्यचापि खचणा सादिति वास्यम् । तत्र विशिष्टयक्तेर्नित्यलास्ये वाधकामावाद्व विधिष्टेकास प्रत्यचादिपमाणविषद्धलाच । गेरे घट दत्याद्यस्प घटादेविभिष्टद्वितिले वाधनाभावास सचणा तसासिर्विनस्पन-चिट्रपेण तत्तं-पदार्थयोरूपिखत्यर्थं तत्त्वमस्यादिवाक्येषु स्वर्णाङ्गी-करणमितिदिक् ॥ १५ ॥

<sup>(</sup>१) य साहिति पति मासि।

श्रकपरम्परासम्बन्धो लिश्चतलश्चणा। यथा दिरेष-पदस्य मधुकरे गौण्यपि लिश्चतलश्चणैव। एवं व्युत्पनस्य यद्दीतसंगतिकवाक्याद्दाक्यार्थस्य प्रेमोत्पत्तौ। श्राकांश्चा-योग्यता श्रासिक्ततात्पर्यज्ञानश्चेति चत्वारि कारणानि। श्राकांश्चायोग्यते निरूपिते शिक्तलश्चणान्यतरसम्बन्धेना-

बचितबचणां निक्पयति प्रकाति । तचोदाहरणमाह यथेति । दिरेफपदस्य प्रकां रेफद्रयं तस्य श्रमरपदेन सम्बन्धः । श्रमरपदस्य मधुकरेणसन्तः। तथाच दिरेषपदस्य मधुकरेण परंपरा सन्तन्धो सचितसचणेत्यर्थः । सिंहोदेवदत्त दत्यच सिंहपदस्य देवदत्ते गौणी-वृत्तिः सा खितखचणायामन्तर्भता। तथाहि सिंहपदस्य सिंह-म्हगः प्रकास्तरः क्रौर्योण सन्नन्धः क्रौर्यस्य देवदत्तेन सन्वन्धः। ततस्र सिंचपदस्य सचेण देवदत्तेन प्रकापरंपरा सम्बन्धोवर्त्तत इति। गौष्यपि खचितखचर्षेवेत्याद गौष्यपीति । एवं मङ्गतिग्रहस्थान्य-व्यतिरेकाभ्यां वाक्यार्थप्रमोत्पत्तौ कारणलमभिप्रेत्य प्रक्तिसचणा भेदेन मङ्गतिं वात्पाच वाक्यार्थप्रमोत्पत्तौ कारणान्तराखपि दर्भवति एवमिति। यथा वाक्यार्थप्रमोत्यत्तौ सङ्गतियदः कार्णम्। एवं ख्रत्पन्नस्य रटहीतसङ्गतिकस्य गृहीतसङ्गतिकाद्वाक्यात्तदर्थप्रमोत्पत्तावा-कांचादीन्यपि कारणानीति योजना। नच वाक्यसा-प्रकलाङ्गहीत-मङ्गतिकवाक्यादित्यमङ्गतमिति वाच्यम्, वाक्यसाप्रकलेऽपि तस्य पद्यसुदायाताकतया पदानां प्रक्रालाङ्गृ हीतमङ्गतिकवाक्यादिति

व्यवधानेन पदजन्यपदार्थीपस्थितिरासितिति तात्प-र्यम्। दिविधं वक्तृतात्पर्यं शब्दतात्पर्यं चेति। पुरुषाभि-प्रायो वक्तृतात्पर्यं तज्ज्ञानं वाक्यार्थज्ञानेन कारणं तद-भावेऽपि श्रव्युत्पनस्य वाक्याद्वाक्यार्थज्ञानदर्शनात्॥ १६॥

वन्नुं युक्तमितिभावः। तर्हि तानि चलार्य्याकांचादीनि निरूपणीया-नीत्याकांचायां दयं निरूपितमविष्यष्टं दयं निरूपत दत्यभिष्रेत्या इ श्राकांचेति । वाक्यलचणनिरूपणप्रसावे श्रन्यानुपपत्तिराकांचा-वाक्यार्थवाधोः योरिंगेतेति निरूपित इत्यर्थः । त्रामिक्ने सचयति प्रक्तीकृति । प्रक्तिं चणान्यतरलं नाम तदन्योन्यलं पदार्थीपस्थिति-रामितिरित्के प्रमाणान्तरजन्यायाः पदार्थीपस्थितेरयामित्तप्रमङ्ग-स्तद्वारणाय पदजन्येति। जिङ्गविधया पदजन्यपदार्थीपस्थितेरास-मकीत्यादि मिकाचणे निक्पिते व्यवस्तिः पदजन्यपदार्थीप स्थितेरामिक्तवारणाया व्यवधानेनेति । र्व्यज्ञानस्य वाक्यार्थप्रमां प्रतिकारणलसुपपाद्यितुं तात्पर्यं विभजते तात्पर्यं मिति। तदर्थप्रतीतीकयोचरितलं वकृतात्पर्यं मिति केचि-दाइ:। तच मौनिक्षोकादौ तदभावादित्यभिष्रत्य ब्युत्पाद्यति पुरुषेति । तञ्ज्ञानस्य वाक्यार्थप्रमाप्रतिकारिले समावति चभिचारादित्यभिषेत्याच तदिति । तज्ज्ञानं वाक्यार्थ-प्रमां प्रति कुतो न कारणमित्याप्रंक्याच तदभावेऽगीति । प्रयुत्पचस्य वाक्यार्थज्ञानाभावेन तदिच्छायाः सुतरामसभावात् । तस्य तञ्ज्ञानाः भावेऽपि तद्वाक्याद्वाक्यार्थप्रमादर्भनात्र तत्कारणमित्यर्थः ॥ १ 🛊 ॥ तिद्तरप्रतीतिमाने ख्यानु चित्तत्वे सित तद्र्य-प्रतीतिजननयोग्यत्वं शब्दतात्पर्यम् । तच षड्विधै चिङ्गे-र्निश्चीयते । वेदे चिङ्गानि तु द्शितानि ।

> "उपक्रमोपसं हारावभ्यासोऽपूर्व्वतापासम्। श्रर्थवादोपपत्ति च सिङ्गं तात्पर्य्यनिर्णय"॥

इत्यस्यार्थः प्रकरणप्रतिपाचस्यादितीयवस्तुनः श्राच-न्तयोः प्रतिपादनसुपक्रमोपसंहारौ। यथा छान्हो-ग्यस्य षष्ठे "स देव सौम्येदमय श्रासीदेकमेवा-दित्तीयं ब्रह्म रतदाद्वयमिदं सर्व्वमि"त्युपक्रमोपसंहारा-

प्रव्तात्पयं निरूपयति तदिति । तसात्पृष्ठतवाक्याणीदितरोवाक्यार्थसात्पृतीतिमानेक्या अनुचरितले यति तद्श्रंप्रतीति
स्ननयोग्यलं प्रव्दतात्पर्यं मित्यर्थः । भोजनप्रकर्णे सैन्धवमानयेत्युक्ते स्ववणानयनप्रतीतिवदश्वानयनप्रतीतिरिप स्थात् तद्योग्यलस्य
विद्यमानलात्तदार्णाय पूर्वदस्यं तथाणुभयेष्यया सेन्धवमानयेत्युक्ते
वाक्येऽव्याप्तिःस्थादत स्रकं मानिति । स्मयेष्क्रया प्रयुक्तले ऽपि तदितर्प्रतीतिमानेष्क्रयानुचरितलस्य सलाम्बाव्याप्तिः । तर्चि तन्तात्पर्यं
क्षेन प्रमाणिन निस्त्रीयत रत्याकांचायामाद तस्ति । प्रव्दतात्पर्यंसित्यर्थः । कानितितात्पर्यं सिङ्गानीत्याकांचायां सिङ्गानिस्ति ।
सञ्चनस्योकं पठत्युपक्रमेति स्रोकं व्याचष्ट श्रस्तार्थः । कौतावुपक्रमोपसम्बन्धिकं पठत्युपक्रमेति स्रोकं व्याचष्ट श्रस्तार्थः । कौतावुपक्रमोपसम्बन्धिकाचायामाद्य प्रकर्षिति । स्रयाकांचं प्रकर्णम् ।
तत्रितिपाद्यस्त्रस्ति । स्रवाकांचं प्रकर्णम् ।

वाद्यन्तयोः प्रकारणप्रतिपाद्यस्य पुनःपुनः प्रतिपादनर्म-भ्यासः थया तनेव "तन्त्रमसी"ति नवक्रत्वोऽभ्यासः प्रकारणप्रतिपाद्यस्य मानन्तराविषयताऽपूर्व्यता यथा तनेवा-दिलीयवस्तुनो मोनावराविषयता प्रकरणप्रतिपाद्यस्य प्रयूपमाणं तज्ज्ञानात्त्रप्राप्तः प्रयोजनं प्रक्षम् । यथा तनेवा"चार्यवान् पुरुषो वेद तस्य ताबदेव निरं सावन विमोक्ष्येऽय संत्यस्य" इति अदितीयवस्तुज्ञानात्त्रप्राप्तः प्रकार्म् । प्रवारणप्रतिपाद्यस्य प्रशंसनमर्थवादः । यथा

मंहारः। एतद्वयं तात्पर्व्यनिर्णायक्षमेकं लिङ्गमित्यर्थः। तदुभयसुद्धाहरति यथेति। हे मौस्य? मोमवित्ययदर्थन? रदं दृष्यम्। मस्य अग्रे स्रष्टेः पूर्व्य पदेवासीत् एकमेवादितीयं तद्भिश्चं विज्ञातीयं मजातीयं जा किम्मित्र नास्तीत्वर्थः। एवं कान्दोग्ये पष्ठे प्राद्धावदितीयवस्तुप्रतिपाद-नसुष्कृमः। तथैतद्दितीयवस्तु प्रात्मा यस्य तदेतद्दामा एतदात्मनो भाव ऐतद्दात्यं ददं भव्य दृष्यमानम् प्रदितीयवस्त्यतिरेकेण नास्ती-त्यर्थः। एवमन्तेऽदितीयवस्तुप्रतिपादनसुपसंद्धार् रत्यर्थः। प्रान्थामं निद्धप्यति प्रकर्णेति। प्रभ्यापसुदादरित यथेति। तप्तेव कान्द्रोग्ये। प्रष्टे एवं नवस्त्रेने नववारं प्रपूर्वतां निद्धप्यति प्रकर्णप्रतिपाद्येति। प्रदादरित प्रथेति। श्रुत्यतिरिक्तमानं मानान्तरं तद्गोपरत्वस-पूर्व्यतमित्यर्थः। पत्रं निद्धप्रयति प्रकर्णिति। तत्राधुदादरणमाद्व

<sup>(</sup>१) के में, नेतृप्राक्षिप्रधीलम्बिति पार्वः॥

तचैव येनाश्रुतं श्रुतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञान-मित्यदितीयवस्तुप्रशंसनम् ॥ १७ ॥

प्रकरणप्रतिपाद्यस्य दृष्टान्तेः प्रतिपादनमुपपत्तिः। यथा तत्रेव "यथा सौम्यैकेन मृत्पिष्डेन (विज्ञातेन<sup>(२)</sup>) सर्व्वं मृत्सयं विज्ञातं 'भवति<sup>(२)</sup>' वाचारम्भणं विकारो नाम-धेयम्<sup>(२)</sup> मृत्तिकेत्येव सत्यिम"त्यादि वाक्यप्रतिपादित-

थयंति । श्राचार्थ्यवन् गुरुषुखाच्छुतवेदार्थः । वेदब्रह्मासीति साचा-त्करोति तत्त्वमस्यादिवाक्येरिति ग्रेषः । तस्य ब्रह्मसाचात्कार्वतो यावन विमोच्ये प्रारक्षपत्त्वभोगेन वन्धान सुच्यते । तावदेव चिरं तावत्कात्त्वमवस्थानम् । श्रथ भोगेन प्रारक्षे चौणे सम्बस्ये ब्रह्म समयद्यते परमात्मा भवतीत्यर्थः ॥ १७७ ॥

श्रधंतादं निक्ष्पयित प्रकर्णिति। खदाहरणं दर्भयित यथेति।
"येन श्रुतेन ब्रह्मणाऽश्रुतं श्रुतं भवित तमादेशमप्राचः पृष्ठवानधी"ति
पूर्वेण सम्बन्धः। एवं सर्वच द्रष्ठव्यम्। खपपत्तिमाह प्रकर्णिति।
स्त्रीकिकपरीचकाणां यस्मिन्नर्थं बुद्धिसाम्यं स दृष्टान्तः। (?)तिर्द्धेष्टान्तेः
प्रकरणप्रतिपाद्यप्रतिपादनसुपपत्तिरिति योजना। खदाहरित यथेति।
स्रिकेन स्तिपद्धेन विद्यातेन सर्वं स्र्एम्यं घटभरावादिकं विद्यातं
स्थात्, सदात्मना नामधेयं (४) विकारस्रित दयं वाचारम्भणमनृतं

<sup>(</sup>९) ख, ग, विज्ञातेति पाठी न।

<sup>(</sup>२) ख, ग, स्वादिति पाउः।

<sup>(</sup>६) ग, ध्येयमिति पाठः।

<sup>(</sup>४) ग, ध्येयमिति पाउः।

मदादिष्टप्रान्तेरिवतीयवस्तुप्रतिपादनम् । एवं पङ्विध-तात्पर्थालक्षेत्रेर्वेदान्तानामदितीये ब्रह्माण तात्पर्थ-निश्चयः । इदमेव श्रवणमित्युच्चते । श्रुतस्यार्थस्योपपत्ति-भिश्चिन्तनं मननं विजातीयप्रत्ययतिरस्कारेण सजातीय-प्रत्ययप्रवाहीकरणं निदिध्यासनम् । तदुक्तम् ।

म्हित्तकेखेव मत्यम् । श्रतो म्ह्इज्ञानेन घटादिज्ञानं युक्तिमित्यर्थः । एवं चिङ्गानि निरूप तैर्वेदान्तानामृद्धाणि तात्यर्थनिश्चयो भवती त्युप-मंदरित एवमिति । ततः किमित्यतः श्राह द्दमिति । उपक्रमादि पद्धिपिक्षेरदितीये ब्रह्माणि वेदान्तानां तात्पर्थं निश्चयानुकूच-व्यापाररूपं श्रवणिमित्यर्थः । प्रमङ्गान्ताननं निरूपयति श्रुतस्थेति । विदिध्यामनं निरूपयति विजातीयिति । (१)श्रनात्मवृद्धिदेतदर्भनञ्च विजातीयप्रत्यथः । श्रवम्ब्रास्थीति प्रत्ययान्तिर (१)कारेणेत्यर्थः । श्रव श्रवणेन मानगता समावना निवर्त्तते । मननेन मेयगतासस्थवना निदिध्यामनेन विपरीत्रभावना श्रवन्तरं तत्त्वमस्थादिवाक्याद्वद्या-परोचज्ञानं ग्रोधिततन्तं पदार्थस्य ततोऽज्ञाननिष्टन्तः । एवं श्रव-णादीनां ब्रह्माचाल्कारदारामोचे विनियोगः । एतचाये ब्रुत्या-द्यिद्यति । तत्र समतिमाद्य तदुक्तमिति । ग्रब्दानां वेदान्तानां ग्रिक्तिविषयं निरूपणं ग्रक्तितात्पर्यधारणानुकूच्यापार दत्यर्थः ।

Ď

<sup>(</sup>१) ग, खनासम्यासमुद्धिरिति पाटः।

<sup>(</sup>१) य, तत्तिरस्कारेणेति पाठः।

"श्रब्दशक्तिविषयं निरूपणं युक्तितः श्रवणमुखते वृधैर्वस्तृतस्वविषयं निरूपणं युक्तितो मननमित्युदीर्यते वित्तसस्तु चितिमाचभेषता ध्यान मित्यभिवदन्ति वैद्वाः। श्रन्तरङ्गमिदमित्यमौरितं तत्तुरुष परमात्म-वृद्धये" इति। इदं श्रवणादिचयं साधनसस्यवस्य

युक्तितो न्यायतो वृधेर्वदान्तप्रास्तार्थर इस्विद्धिवस्ततत्त्विषयं निक्ष्ण्यमदितीय बद्धातत्त्विषयं निक्ष्ण्यमदितीय बद्धातत्त्विषयं निक्ष्ण्यस्ति । युक्तित उपपन्तितः साः व्याख्याता । चेतसः श्रनः कर्णस्य चितिमाच्योषता विकातीय-प्रत्ययप्रवाचिता विद्काः वेद्धानार्थ-चिन्तवाः । दितीयस्रोकस्थोत्तराद्धं व्याचष्टे स्ट्लिनित । द्वानं प्रति अद्याचार्यात्रकारं प्रति तच प्रमाणमाच श्राति । श्राद्धिक्यं निविद्य वास्तेत । श्राद्धिक्यं निविद्य वास्तेत । श्राद्धिक्यं वास्त्रस्त्र । विविद्य वास्त्रस्त्र प्रति । विद्याद्धिक्याप्रस्ति । विद्याद्धिक्याप्रस्ति । विद्याद्धिक्याप्रस्ति । विद्याद्धिक्याप्रस्ति । विद्याद्धिक्याप्रस्ति । विद्याद्धिक्याप्रस्ति । विद्यादि श्रत्यो रह्याने ॥

नन् माधनमण्यस्य मंत्राधिनः श्रवणादित्रयं ज्ञानं प्रत्यन्तरङ्ग-माधनमित्युक्तम् । तत्र कानि साधनानि येः मण्यं श्रवणाद्यधि-कारी साजनाह साधनानीति । "श्रजी नित्यः ग्रास्ति।उयं पुराण श्राकाश्रवत्यर्वगतस्य नित्यः तथयेह कर्माचितो स्रोकः चौयतः एव-मेवासुत्र पुर्णाचितो स्रोकः चौयते" ॥

"श्रविनाणितः तदिष्ठिः धेनः सर्वे सिद्दं ततम् । विनाम-सम्बद्धासः न किसन् कर्तुमर्वति" ॥ संत्यासिनी चानं प्रत्यतरक्षमाधनम् "त्रात्मावारे द्रष्ट्यः श्रोतत्यो निद्ध्यासितव्य" इत्यादि श्रुतेः। साधनानि नित्यानित्यवस्तुविवेकः, दशसुचार्थफलभोगविषागः श्रसादिषद्क सम्पत्तिमुंसुश्रुत्वचेत्येवं रूपाणि॥ १८॥

> "त्रनावना दुने देहानित्यस्थोताः प्ररौरिषः"। यख्यतकं तदनित्यं यथा घट"

द्यादि श्रुतिस्तिन्यायैरात्मा नित्यः। श्रात्मनोऽन्यद्धिश्रं अञ्चलीकान्तमनित्यं पुष्पकार्य्यलात्। नच "कर्षणा पिद्यश्रोकी विद्यया देवश्रोक" दत्यादि श्रुत्या ब्रह्मश्लोकश्चविद्यासाध्यलावगमा— तपुष्पकार्य्यलासुपपत्तेः कथमनित्यलमिति वाच्यम्। "विद्ययादिव— स्रोक्त" दत्यत्र विद्याप्रव्देनोपासनाया विवश्चितलात् तस्याः कर्त्तु— सकर्तुसन्त्रथा कर्त्तुं प्रकालेन मानस्त्रियास्त्रपत्ताद् ब्रह्मश्चीकश्चापि पुष्पकार्य्यवनात्तित्यलोपपत्तेः, एतस्रास्त्राभिः प्रागेव विस्तरेष प्रति पादितं तत्त्रश्च श्चात्मनोऽन्यद्श्विस्तर्मनित्यं श्वात्मा नित्य दति विवे— वृतं निद्यानित्यवस्तुविवेकः॥

नत् कश्चित् खयमेव श्रुतिसृत्यथं न्यायञ्च क्षयमत्मन्यस्ति मास्तिति चेत् तर्षि नित्यानित्यवस्तुविवेकः कयं सात् क्षिम्, "श्रुव्यां चवे चात्मांस्य याजिनः स्वत्यभवती" तिश्रुत्या कर्मापतः साज्यस्वयमात् कथमातःभिजसानित्यस्तित्वय इति नायं दोषो मस्तितिकस्य तदमभवेऽपि निष्कामत्याऽत्षितित्यमेमित्तिक-प्रायस्त्रित्ताराधिताराध्यपादशीकस्यभगवदन्त्यशीतसात्यन्त 100

निर्मस्यानस्य श्रुत्याद्यत्यस्थानेन नित्यानित्यवस्य विवेकोपपत्तेः।
कर्म्यक्षास्यव्यवचनस्य विध्यपेचिततया ग्रुणार्थवादवात्। "तद्ययेद्य
कर्मिचितोस्रोक्षः चौयत" दत्यादिवचनस्य श्रवणविध्यपेचितवेन
न्यायोपोद्दस्तितवेन च स्रतार्थवादतया ततोवस्रवत्ताच। तत श्रात्म
भिन्नस्यानित्यनिश्चोभ्रवत्येव। श्रर्थवादस्तिविधः ग्रुणवादोऽनुवादो
स्रतार्थवादस्रिति। तद्त्रम्।

"विरोधे गुणवादः स्थादनुवादोऽवधारिते ।भृतार्थवादस्तद्वानादर्थवादस्तिधा मत" इति ।

"श्रवादित्यो यूपो भवति श्रविहिंमस भेषनं यन दृःखेन सिक्सिन्निमि"त्यादिवाक्यानि यथाक्रमसुदाइरणीयानि। तथाच विधेः फ्बापेचायामपि नित्यलानित्यलयोरौदाभीन्याचातुर्मास्य नित्यले च्योतिष्टोमाश्वमेधादिविधीनामानर्थक्यप्रमङ्गात्तदचय्यलवचनं गुणार्थवाद एव पूर्णाज्ञत्या सर्वकामावाप्तिवचनवत् "तर्यथे इ कर्म-चितोस्रोकः चीयत" दत्यादि वास्र्यं तु अवणविष्यपेचितलान्याना-न्तराविरद्धलात् 'यलतकं तदनित्य'मिति न्यायोपोद्दलितलाद्जा-तार्थबोधकतया भूतार्थवादलात् खार्थं मानमेवानेन न्यायेन नित्या-नित्यवस्तुविवेके सम्यक् सम्पन्ने कर्माफलेव्यनित्यलदोषदर्शनेने हासु-चार्थफलभोगविरागो भवति । ख्रवान्तपायसादाविवै चिक्सभोगसाधन स्रक् चन्दनवनितादिविषयेष्यसुचासतादिविषयेषु चानित्यलदोषदर्श-नेनात्यन्तजिद्वामा सम्पद्यते श्रयमेवेद्वासुत्रार्थपत्तभोगविरागः। नच प्रथममेतादृश वैराग्यमिद्धौ 'किं रंहित पादारकोण वैराग्यक्रखके-निति वाच्यम् । एतद्दार्द्धाय तदारस्रोपपत्तेः । ततः ग्रमद्मीपरति- "परीक्ष्यकोकान्कर्माचिन्तान्त्राह्मणो निर्वेदमाया-द्वास्यकृतः कृतेन तिद्वज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्स-मित्पाणिः श्रोचियं ब्रह्मानिष्ठम्" "कश्चिद्वौरः प्रत्यगात्मा-नमेश्वदाद्वित्तचक्षुरमृतत्विमच्छन्" "श्रान्तोदान्त उपर-तिस्तितिश्वस्समाहितो भूत्वा श्रात्मन्येवात्मनं पश्चोद्"-त्यादिश्रुतिभ्यः ॥१९॥

तितिचा श्रद्धा ममाधानाति भवन्ति तान्यये युत्पादिययिति । ततो मुमुचा एवं माधनानि भवन्तीत्यर्थः ॥;

श्रत्र विवेकादिसाधनचतुष्ट्यं ससुचितमधिकारिविश्रेषणमित्या-चार्च्याः । श्रन्ये तु सुसुचैवाधिकारिविश्रेषणं विवेकादिकं तु तसा-धनलेन प्रणाळ्याः । श्रन्यथाऽप्रसच्चप्रतिषेधादिति वदन्ति 📖 🚎

विवेतादीनामधिकारिविशेषणले प्रमाणमाह परीच्छेति। कर्मचितान्कर्मधम्यादितान् कोकान् ब्रह्मकोकादीन् पर्नेच्छानित्यलेन
निश्चित्य ब्रम्मणो ब्रह्मजिज्ञासुनिर्वेदं वेराग्यमास्मत् प्राप्नुयात्।
किमिति यतः, श्रक्कतो मोचः कर्तेन कर्मणा ब्रान्ति न सभवति।
ततः किं कुर्यादित्यत श्राह तदिति। विरक्तः सर्वकर्माणि
नित्यादीनि सन्यस्य न्विद्यामार्थं मोचसाधनीभ्रतब्रह्मविज्ञानार्थं
गुरुनेवाभिगच्छेत् समित्याणिरपहारपाणिः श्रोचियं शास्त्रज्ञानवन्तं ब्रह्मनिष्ठं करामलकवदखण्डेकरसानन्दब्रह्मसाचात्कारवन्तमिति
सुण्डकश्रुतेरचरार्थः। कठवन्नीवाक्यमणुदाहरित कश्चिदिति।

यद्योक्तसाधनसम्पनस्य संन्यासाधिकारः। विहितानां कर्माणां विधिना परित्यागः संन्यासः। स च वैराग्य-हेतुकः॥ २०॥

भीरो विवेकी जडानृतदुःखाइद्वारेग्धः प्रातिक्रोग्धेन मंचिदानन्द-त्या श्रञ्चति प्रकागत इति प्रत्यङ् स नामावाता च प्रत्यगाता तं श्रञ्चतं विषयेग्यो व्यावृत्तं चनुर्यस्य स तथोकः। चनुन्तित सर्वेन्द्रियाणासुपन्नचणम्, जितेन्द्रिय इत्यर्थः। व्रह्णरूषकवाम्य-सुद्धाहरति श्रान्त इति। श्रात्मणि मनिष श्रात्मण-मदयात्माणं प्रश्रासम्बद्धासोति साचात्करोति। श्रादिशब्देण "श्रात्मण्यु कामाय मवे प्रियम्भवति"।

"श्रमुर्या नाम ते खोका श्रम्भेन तमसाहनाः । कि विश्वास्ति तमसाहनाः । कि विश्वास्ति श्रेताः । विश्वास्ति श्रेताः । विश्वस्ति । विश्

खद्रसम्तरं सुरतेऽय तस्य भयमावति न<sup>(१)</sup> मिव भयं विदुषी मनानसः तसः चयोऽवस्यास्तयः सप्ताः" दत्यादिवाक्यानि रम्यानी ॥१८॥

ततः किमित्यत श्राइ यशोकिति। यथोक्तमाधनमम्बद्धः विवे-कादिसाधनसम्बद्धः जिज्ञासोरिति ग्रेषः। "एतसेव प्रवाजिनो जोकमिन्कनाः प्रवजन्ती"त्यादि श्रुतेः।

नतु साधनसम्बद्ध निज्ञासा नोपपचते सुत इति चेत् अज्ञा-

<sup>(</sup>६) ग, संज इति पादः ।

ज्ञातं ज्ञातं वा नायः, श्रज्ञाते जिज्ञायायोगात्। तस्याधर्मज्ञान-माध्यलात्। न दितीयो जाते सुतरां तदयोगात्। नच तज्ज्ञान-मापातखरूपमेवेति वाच्यम् । किमिद्मापातत्वं मामान्यरूपतं वा संग्रयरूपलं वा परोचरूपलं वा नादाः, निःशामान्यविशेषे ब्रह्माण्य सामान्यलचणापातताया श्रमभवात्। न दितीयः, ब्रह्मणो मानान्तरा गम्यलेन वेदान्तगम्यलेन तञ्ज्ञानस्य संग्रयलायोगात्। न द्वतीयः नित्यापरोचे ब्रह्माि परोचाज्ञानायोगात्। "यत् साज्ञादपरो-चाडुच्चे"ति श्रुत्या ब्रह्मणो नित्यापरोचलावगमात्। तसात्माधन-सम्यनस्य जिज्ञासाऽनुपपन्नेति उच्चते, यद्यपि ब्रह्मणो मानान्तरा-गोचरलात् खप्रकाशमाच्यभिन्नतया नित्यापरोचलाच । तस्मिने-दान्तवाक्यादपरोचमेव ज्ञानं जायते। तथापि तज्ज्ञानमापात-क्पमेव। श्रग्रे संग्रयादिद्र्यनात् तस्यापातलं नामाविचारितवास्य-जन्यलं संप्रयादिग्रसलं वा नतु संप्रयलं भासमानविरुद्ध-नाना-कोटिजन्य ज्ञानस्वेव संप्रयलात् वाक्यजन्य-ज्ञानस्वेककोटिकलात्। निर्दोष वेदान्तवाकाजन्य-ज्ञानस्य संग्रयलायोगाच । श्रन्थे क्वचिदेककोटिकज्ञानमयनवधार्णात्मकम्, श्रन्यथाऽनभ्यासद्ग्रायां असञ्जानानन्तरं प्रामाण्यसंप्रयाहितसंप्रयो न स्थात्। जसज्ञानस्य तस्य सतो निश्चयरूपलात्। न चैककोटिकज्ञानस्य निश्चयमंत्रयोः को भेद इति वाच्यम्। मंत्रयविरोधिज्ञानसैव निश्चयतात्। न चान्योऽन्याश्रयः। एकस्मिन् धर्मिणि स्वाकार्-विबद्धदय-वैश्विद्यावगा चिज्ञाना विरोधि ज्ञानल्खेव संग्रयलात्। एवच वाकान्यमपि ज्ञानमेककोटिकमपि अपे संग्रवादिदर्भनाद-

"यदहरेव-विरजे त्तदहरेव प्रवजेदि"त्यादि श्रुतेः। "वैराग्यं परमेतस्य मोश्रस्य परमोऽवधिरि"ति सृतेश्र । स च वैराग्यस्य<sup>(१)</sup> तारतम्येन चतुर्विधः कुटीच<sup>(१)</sup>कबह्र-दकहंसपरमहंसमेदात्। वैराग्यं दिविधम्। श्रपरम्पर-

नवधारणात्मकमेवेति वदन्ति। तथाच साधनसम्बन्ध जिज्ञासीः संन्यासाधिकार दति निरवद्यम्।

वितुः ष्योत्तमाधनसम्बद्धः संन्यासाधिकार द्रायुक्तम् । तत्र कौद्धौ संन्यास द्रायाकाङ्कायां तं युग्पाद्यति विवितानामिति । त्रविद्यित-निषिद्धायागिनां संन्यासिलाभावादिद्वितानामित्युक्तम् । त्रावस्यादिनाः विद्यितत्यागिनां स्रष्टानां संन्यासिलवारणाय विधि-नेत्युक्तम् ॥ २०॥

वंत्यामस्य वैराग्य हेतुकाले प्रमाणमास् यदस्येवित । यसिन्दिने विराग्यं प्राप्नुयात् तदस्यस्थिनेव दिने प्रवर्जेत् सर्वकर्म संन्यासं सुर्व्यात् दित श्रुतेरचरार्थः । मोचस्य संन्यासस्य । संन्यासं विभजते स चिति । वैराग्य (१) तारतम्यसुपपादियतं वैराग्यं विभजते वैराग्यं विभजते वैराग्यं विभजते तमित । श्रुपरवैराग्यं विभजते तमित । तथोर्मस्य इत्यर्थः । यत-मानवैराग्यं निरूपयति । श्रीसिनित । यतिरेकवैराग्यं निरूपयति

<sup>(</sup>१) स, ग, वैराग्यस् इति पाउः।

<sup>(</sup>१) क, चरक इति पाटः।

<sup>(</sup>६) ग, तारतम्यसिति पाठी न ।

स्वितः। तकापरं चतुर्विधम्। यतमानव्यतिरेकैकेन्द्रिय-त्ववश्रीकारमेदात्। श्रस्मिन् संसारे इदं सारमिद्रम-सारमिति सारासारविवेको यतमानवैराग्यम्। चिक्त-गतदोषाणां मध्ये एतावन्तः पका एतावन्तोऽपका इति विविच्यापकदोषनिरोधे<sup>(१)</sup> यत्नोव्यतिरेकवैराग्यम्। विष-येष्ठासन्तेऽपि मनसी<sup>(१)</sup>न्द्रियनिरोधावस्थानमेकेन्द्रियत्वं <sup>(१)</sup>वैराग्यम्। वश्लीकारवैराग्यमेहिकामुस्मिकविषयिज-हासा। तदुक्तम्, "हष्टानुश्राविकविषयिवत्रण्यस्य वश्ली-कार्<sup>(१)</sup>-सञ्जावैराग्यमिति"। तन्त्रिविधम्। मन्दं तीव्रं तौवतरच्चेति। पुचदारादिवियोगे धिक् संसारमिति

चितित । एकेन्द्रियलवेराग्यमा विषयेति । चतुर्थमा विश्वीत । क्रिक्ताः क्रिक्ताः त्र पत्र प्रति । त्र पत्र प्रति । चेदिकाः चक्र प्रति । त्र पत्र चित्र चे चंवादयति तद्र क्रिक्ताः प्रतुप्र विकासेषु विगता द्वणा यस स तथा तस्य दिकामुणिकविषये जिल्लामाः युक्तस्थियः । तादृशस्य वशीकारनामकं वेराग्यभवतीति श्रेषः । प्रशीस्त्र मानादिषयं स्वितं द्रष्ट्यं तद्वि विभजते तद्ति ।

<sup>(</sup>१) म, निरीष यत इति पाउः।

<sup>(</sup>२) ग्र. सनयेन्द्रिय र्ति पाटः।

<sup>(</sup>६) ग, खं, (ल)मिति पाठो म।

<sup>(</sup>४) क, वंशीकारसञ्जामिति पाटः।

बुद्धा विषयजिहासा मन्दवैराग्यम् । श्रास्मन् जन्मनि पुचदारादि मास्त्विति स्थिर्बुद्धा विषयजिहासा तौत्रम् । पुनरावित्तसहितब्रह्मलोकादि पर्यन्तं मास्त्विति स्थिर-बुद्धा विषयजिहासा तौत्रतरम् । तच मन्दवैराग्ये संन्यासाधिकार एव नास्ति ॥ २१॥

"यदा मनिस वैराग्यं जायते सर्ववस्तुषु । तदैव संन्यसेदिदानन्यथा पतितो भवेदि"ति ॥ स्मर्खात् । तौववैराग्ये सित याचाद्यशक्तौ कुटी<sup>(१)</sup>-चैकाधिकारः । तच्छक्तौ बह्लदक-संन्यासाधिकारः ।

मन्दवैराग्यस्त एयेति । तीववैराग्यं निरूपयिति असिनिति। तीवतरं निरूपयिति पुनराहन्तीति। न चेदं वैराग्यतारतम्यं सुतोऽवगम्यते इति वाच्यम्। परवैराग्ये मृदुमध-तीवभेदेन तारतम्यावगमात्। श्रपरे खानुभवानुरोधेन तदुपपादित-मिति भावः। कसिन्वैराग्ये सित को वा संन्यासः कर्त्तव्य इत्या-काञ्चायां तद्दत्रं मन्दवैराग्ये सित संन्यासानिधकारमाह तच मन्देति॥ ११॥

तच गमकमाच यदेति। याचाद्यप्रक्तिप्रक्तिभ्यां तीवः (विरक्तस्य संन्यासदयमाच तीवेति । तीवतर्विरक्तस्य चंससंन्यासाधिकारमाच

<sup>(</sup>१) क, कुटोचराधिकार इति।

तीव्रतर्वेराग्ये सित इंससंन्यासाधिकारः। एते चयः संन्यासाः। एतेषामाचाराश्र स्मृतौ प्रसिद्धाः। तौव्रतर्-वेराग्ये सुसुक्षोः परमइंस-संन्यासाधिकारः। स च्याप्रमहंसो दिविधः। विविद्धा-संन्यासोविद्दत्संन्यास-श्रेति। साधनसम्पन्नेन तत्त्वज्ञानसुद्दिश्य क्रियमाणः संन्यासोविविद्धा-संन्यासः। "एतमेव प्रवाजिनोलोक-

तीवतरेति। तर्षं ते बंन्यासानिरूपणीया खेषामाचारास्य वक्तव्या दति तवाह एत दति। सुमुक्तोः परमहंसरंन्यासाधिकारमाह तीवतरेति। परमहंस-संन्यासं विभजते स चेति। विविद्धाः संन्यासः खचणमाह साधनेति। तव प्रमाणमाह एतमेवेति। खोको दिविधः। श्रात्मखोकोऽनात्मखोकश्चेति। तवानात्मखोकः श्रुत्या चिविधः प्रतिपादितः। "श्रय चयो वावखोका मनुष्यखोक" दति श्रुतः। श्रात्मखोकोऽपि श्रुत्या प्रतिपादितः।

"श्रथ यो इ वासास्रोकात्सं लोकमदृष्टा प्रैति स एनमविदितो न अनिक्त यथा इ वेदेन (१) द्वक्तोऽन्यदा कर्मकृतं यदि इ वायने वं विचाहत् पृष्णं कर्म करोति तद्धास्तं ततः चीयत एवात्मानमेव लोकसुपासीत् स य श्रात्मानमेव लोकसुपासे किं प्रजया करियामो चेषां नोऽयमात्माऽयंकोक" दत्याद्याप्रश्रुतयः। ततस्र एतमिति सर्वनामः प्रक्रात्तपरामिशिलात् "स वा एव महानज श्रात्मा" दत्यात्मनः प्रकृतवादिद्यापि लोकमिति लोकश्र ब्हेनात्मलोको विविचित दति

<sup>(</sup>१) म, वेदो ननूत्रा इति पाटः।

सिक्तः प्रवजन्ती श्यादि श्रुतिस्तच (१) मानम् । स च दिविधः जन्मापादकः कर्मायागात्मकः । "प्रैषोचारण-पूर्वकं दण्डधारणाचाश्रमरूपश्रे"ति "न कर्मणा न प्रजया न धनेन " त्यागेनैके प्रवत्वमानश्र्"रित्यादि श्रुतिराचे मानम् ॥ २२॥

गम्यते। एवञ्च लोक्यतेऽनेनेति व्युत्पत्या लोकमात्मानं (१) भविमक्क्तः प्रज्ञाजिनो विरक्ताः प्रज्ञजन्त संन्यासं कुर्वन्तीत्यर्थः। श्रचापूर्वलासं-व्यासं कुर्युरिति विधिर्ष्रष्टवः। "उपांक् व्याज्ञमन्तरा वजती"त्यच व्या तदत् तदुक्तम्, "विधिर्वाधारणविदि"ति। विविदिषा संन्यासं विभजते स चेति। जन्मापादक (१) कर्मकाम्यं फलाभिसन्धिक्ततं नित्यादि कर्म तत्य त्यागः काम्यकर्मणां खरूपेण त्यागो विविचितः। नित्यादीनां फलाभिसन्धित्यागमाचं विविचितं न खरूपेणान्यथा-वान्तरभेदो न स्थादिति भावः। तच प्रथम विविद्धा संन्यासे प्रमाणमास् नेति। कर्मणा काम्येन फलाभिसन्धिक्ततित्यादिना वा कर्मणाऽम्वतलं नाप्नुयुरेवं सर्वच योजनीयं प्रजया पुत्रेण धनेन विरक्तास्थानेन यथोक्त-जन्मापादक-कर्मत्यागा-वाक्तसंन्यासेनाम्हतलं मोचसाधनं ब्रह्मसाचात्कारमानव्यः प्राप्नुयुरेवं सर्वच योजनीयं प्रजया पुत्रेण धनेन विरक्तास्थानेन यथोक्त-जन्मापादक-कर्मत्यागा-वाक्तसंन्यासेनाम्हतलं मोचसाधनं ब्रह्मसाचात्कारसामानव्यः प्राप्नुयुरेवं सर्वच योजनीयं प्रजया पुत्रेण धनेन विरक्तास्थानेन यथोक्त-जन्मापादक-कर्मत्यागा-वाक्तसंन्यासेनाम्हतलं मोचसाधनं ब्रह्मसाचात्कारसामानव्यः प्राप्नुयुरेवास्त्याच्यानेन स्वाक्तसंन्यासेनाम्हतः प्राप्नुयुरेवास्त्याच्यानेन स्वाक्तसंन्यासेनाम्हतः प्राप्नुयुरेवास्त्याच्यानेन स्वाक्तसंन्यासेनाम्वराचः ॥ ११ ॥

<sup>(</sup>१) ख, ग, प्रमाणमिति पाडः।

<sup>(</sup>१) रा, भारतानुभवमिति पाठः।

<sup>(</sup>६ रा, जसापादकमिति पाउः।

विक्तस्य एडस्थादेः प्रवलनिमित्तवभेन संन्यासप्रतिन्विभे आद्ये संन्यासेऽधिकारः। अव स्त्रीणामप्यधिकारः। जनकादीनां मैचेयी-प्रस्तीनां तत्त्विदां श्रुतिस्मृतिन्ति पुराणितिहासे पूपलभात्। दितीये तु "दण्डसाच्छादनं कीपीनं परिए होच्छेषं विस्त्वेदिति संसारमेव निःसारं दृष्ट्वा सारदिदृष्ट्या प्रवजन्य-क्रतोद्दाहाः परं वैराग्य-माश्रिता" इत्यादि वचनानि प्रमाणानि। एइस्थाञ्र-माश्रिता क्रतञ्जवणादिभिष्टपन्नसाक्षात्वारेण एइस्थादिना

तस्य तत्राधिकार दत्याकाङ्गायामाइ विरक्तस्थेति। संन्यासप्रतिवन्धे दण्डधारणाद्यात्रमरूपसंन्यासप्रतिवन्धे जन्मापादकं कर्मात्यागात्मकसंन्यासे स्वियोऽप्यधिकियन्त दत्याइ अविति। तत्र
गमकमाङ जनकादीनामिति। त्रादिणव्देनाजातप्रचु-याञ्चवस्यकरोजप्रसत्यो रट्याने। मैत्रेयी प्रस्तीनामिति। नच स्तीणासुपनयनाभावात् वेदाध्ययनानर्षत्या कथम्ब्रह्मञ्चानाधिकारस्त्रस्य
महावाक्यजन्यलादिति वाच्यम्। त्रतीतानेकजन्मसुक्रतपरीपाकवर्धन
नितान्तिर्मेखस्यानानां मनुष्याणां पुराणश्रवणादिना तन्त्रज्ञानीत्पन्नी वाधकाभावात्। वेविणिकानामेव वेदान्त-श्रवणादिना
ज्ञानोत्पन्तिः। एतदिभप्राया श्रुतिरिप "यङ्गद्धाविद्यया सर्वे भविस्वन्ती मनुष्या मन्यन्त" दति। त्रत एवेतिद्यसपुराणेषु विदुरादीनां तन्त्रज्ञानं श्रूयते। किस् वक्तवं ब्राह्मणीनां मैत्रेयादीनां

विश्विशित्तिस्य चित्तविश्रान्ति-लश्चणां जीवन्सुतिसु-दिश्य क्रियमाणः संन्यासीविद्दत्संन्यासः। तचैतमेव विदित्वासुनिर्भवति। "श्रय योगिनां परमहंसानामि"-त्यादि परमहंसोपनिषत्।

तच्चानाऽधिकारे चैवर्णिक स्तीणां ज्ञानमाचोपयोगी (१) श्रुत्यभ्यासेन विरोध इति नेचित्तदाह श्रुतिस्मृतीति । दितीय विविदिषा संचाने प्रमाणमाह दितीय इति ।

"यदि वेतरथा ब्रह्मचर्यादेव प्रब्रजेद् ग्रहावनादा यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रव्रजेत् प्रवित्तज्जणोयोगोज्ञानं संन्यासज्जणं तस्माज्ञानं पुरस्त्रत्य संन्यसेदिह बुद्धिमान् त्यज धर्ममधर्मञ्च अभे सत्यानृते त्यज उभे सत्यानृते त्यक्षा येन त्यजसि तं त्यज वर्मणा वध्यते, जन्तुर्विद्यया च विसुच्यते तस्मात्वर्मं न कुर्वन्ति यतयः पारदर्भिन"

द्त्यादि-वचनान्यादिग्रन्देन ग्रह्मन्ते । विद्वसंन्यासमुपपाद्यति ग्रह्म्खाश्रमादाविति । उत्पन्नो ब्रह्मसाचात्कारो यस्य स तथा तेनेति यावत् । श्रादि श्रन्देन ब्रह्मचारि वानप्रस्थौ ग्रह्मेते । चित्तविश्रान्तिर्नाम विचेपोपग्रमः । विद्वसंन्यासे प्रमाणमाह क्येति ।

<sup>(</sup>१) क, विचेपित इति पाटः।

<sup>(</sup>१) ग, (गीति) इस पाठः।

"यदा तु विदितं तत्त्वं परं ब्रह्म सनातनम् । तदैव<sup>(१)</sup>दण्डं संग्रह्म सोपवीतां शिखां त्यने"हिन् त्यादि श्रुतिस्मृतिवचनानि प्रमाणानीति। तचाद्यसंन्यासो जन्मान्तरीये<sup>(२)</sup>ऽपि ज्ञाने उपकरोति ॥ २३॥

एतं परमात्मानं विदिला ब्रह्मासीति साचात्वत्य सुनिर्मननग्रीसो भवतीत्यर्थः । तस मननग्रीसलमस्ति कर्त्तव्यन्तरे सक्षवतीति संन्यासी विधीयते। तस्य जीवन्मृतिरेव फसं तत्त्वज्ञानस्य सम्पञ्जला-दितिभावः। श्रादिग्रब्देन "एतमात्मानं विदिला ब्राह्मणाः पुजैष्ठ-णायास्य वित्तेषणायास्य स्रोकेषणायास्य उत्यायाय भिज्ञानस्य परिनत, न दण्डं न ग्रिखां न यज्ञोपवीतं नाष्क्राद्मं स्रोति परमहंसः"।

"कंथा-कौपीनवासासु दण्डधग्धानतत्परः। एकाकी रसते नित्यं तं देवा ब्राह्मणं विदुः॥ कपासं द्वमूसानि सुपैसमस्यायता। समता पैव सर्वसिन्नेतन्मुकस्य स्वण्णम्"॥

द्रत्यादि-वचनानि ग्रह्मने।

नतः विविदिषा-संन्याससत्त्वज्ञानसेत्रित्युक्तं तद्युक्तम् । साज्ञ-वस्त्यजनकप्रस्तीनां तत्त्वज्ञानोपसभादित्याग्रंक्यास् तचेति । तयो-र्मध्य दत्यर्थः ॥ २३ ॥

<sup>(</sup>१) ख, म, तरैकदण्डमिति पाटः।

<sup>(</sup>२) क, जन्म नारीयोऽपीति पाठः।

जनकादीनां तत्त्वज्ञानोपलभाच्छुत्यादिषु। "यद्या-तुरुस्यान्मनसा वाचा वा संन्यसेदि"त्यातुर-संन्यास-विधानाच। त्रातुरेऽपि विरक्तस्यैवाधिकारात्। न

जमान्तरीय-संन्द्रसस्य जानोपकारित गमकमा जनकादीनामिति दृहदार एवक श्रुत्यादि व्यित्यर्थः । गमकान्तरमा हृ यदीति ।
"यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रवजेदिति" वैराग्यहेतुकं संन्यासं
साङ्गकर्त्तव्यत्ने विधाय द्रशाविशेषे यद्यातुरः स्थान्मनमा वाचा वा
संन्यसेदिति पूर्वविहितं वैराग्यहेतुकं संन्यासमनूद्येतराङ्गव्यादृत्तये
विकल्पेन वाङ्मनस्रूपसाधनद्वयं विधीयते "मनसा वाचा वा संन्यसेदिति" तदानीं सुमूर्षाः श्रवणाद्यसभवेन तत्त्वज्ञानासभवात्। स च
संन्यासो जन्मान्तरे ज्ञाने(१) उपकरोतीत्यङ्गीकर्त्तव्यमन्यथा संन्यासस्य
वैद्यर्थं स्थादिति भावः ।

निवदं ब्रह्मकोकसाधनं संन्यासान्तरमसु नच तत्र प्रमाणा-भावः। "संन्यासाङ्ग्रह्मणः स्थानमिति" स्रतेः सत्तात्। तथाच न वैयर्थ्यमित्याग्रंक्याच श्रातुरेऽपीति। तथाच "संन्यासाङ्ग्रह्मणः स्थान-मिति" स्रतिः। तस्येत्र नान्तरीयकपत्तं प्रतिपादयति। श्रथवा स्मार्त्तसंन्यासस्य तत्पत्तसमसु प्रकृतस्य वैराग्यच्नेत्वस्य संन्यासस्य ज्ञानैकपत्तवादिति भावः। विपचे दण्डमाच्चान्ययेति। तत्र सम्मति-माच तदुक्तमिति। एवं संन्यासं समपञ्चं निरूष्य साधनसम्बन्ध

<sup>(</sup>१) ब, ज्ञानसुपकरोतीति पःडः।

संन्यासान्तरम् । श्रन्यथा प्रकरणविरोधप्रसङ्गात्। तदुक्तम् ।

"जुद्धान्तरेषु यदि साधनजातमासीत्संन्यासपूर्वक-

संग्यासिनः अवणादिकं तत्त्वज्ञानहेतः। (१) तस्वैवान्यय्यतिरेकानुविधानादित्युपमंहरति तदेवसिति। यसात्कारणात्माधनचत्रष्टयसंपन्नस्य जिज्ञासोः अवणादिकं तत्त्वज्ञानं प्रत्यन्तरङ्गसाधनं तत्
तस्मात्कारणादित्यर्थः। नच "तत्त्वज्ञानोद्देशेन अतेत्य" दत्यादिना
अवणादिविधः किं नस्यादिति वाच्यम्। विधेरप्राप्तविषयलात्।
यद्यपि साचात्कारं प्रति अवणादीनां कारणलं मानान्तरेणाप्राप्तं
तथापि षड्जादि-खरसाचात्कारं प्रति गान्धर्वश्रास्त्राभ्यास्य कारणताग्रहकाले अवणलेन दुर्ज्ञय-वस्तु साचात्कारतेनान्यय्यतिरेकाभ्यां
सामान्याकारेण कार्य्यकारणभावस्य निश्चितलात्। ब्रह्मणोऽप्यतिसूच्यतया दुर्ज्ञयलात् तत्साचात्कारं प्रत्यपि अवणादीनामन्वययतिरेकाभ्यां कारणलं प्राप्तमेवेति न तच विधिरिति भावः।

नतु "श्रोतवा" इत्यादितवाप्रत्ययानां का गतिरित्याप्रंक्यास् श्रार्क्षार्थ इति । नियमादृष्टसाधास्य परमापूर्वस्थासभावेन नियमविधा-सभावाद्र्वार्थं श्रोतव्य इत्यादितव्यप्रत्ययो युक्त इति वाचस्यतिमिश्रा-सामाप्रयः । मतानारमास् श्राचार्यास्विति ।

<sup>(</sup>१) ग, तथैव इति पाठः

## मिदं श्रवणादि<sup>()</sup>कञ्च विद्यामवाप्यति जनः सक्लोर्जप यज्ञ क्रात्रमादिषु वसन्न निवारयाम" इति । तदेवं

"श्राचिनोति दि ग्रास्तार्यमाचारे स्थापवत्यपि। स्वयमाचरते यसादाचार्यस्तेन चोच्चते"॥

दित स्रोकोक्तलचणाः पञ्चपादिकाचार्यमतानुसारिणो विवर्णा-चार्य-प्रस्तय श्राचार्या दृत्युच्यन्ते। एवं वच्छमाणरीत्या एवं श्राब्दार्थमार वयेति। साधनचतुष्टयसम्बन्ध जिज्ञासोः स्तसंन्या-संस्तित्यर्थः।

"यथा तुषनिष्टित्तसुद्दिय की ही नवहनी" त्यवघातो विधीयते एवं द्रष्ट्य दति। ब्रह्मसाचात्कारसुद्दिय श्रोतयो सन्तयो निद्ध्या- सितयः। तसाद्वाह्मणः पाण्डित्यं निर्विद्य बाक्टेन तिष्ठासेत्पाण्डित्यं निर्विद्य बाक्टेन तिष्ठासेत्पाण्डित्यं नाक्यंद्यं निर्विद्याय सुनिक् दिजिज्ञासके" त्यादि वाक्यः (१ साङ्गोपाङ्गेः श्रवणं नामाङ्गी विधीयते। यत्माचात् फक्तसाधनलेन श्रुतं तदङ्गी ग्रेषी प्रधानमिति चोच्यते तत्सिक्षी फक्तं विना यत्कर्त्तयलेन श्रुतं तदङ्गं ग्रेषः सहकारीत्यभिधीयते। "यथा दर्गपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामी यजेते" ति दर्गपूर्णमासाग्रेयादयः षट् यागाः साचात्मक्त- साधनलेन विदिता-का एवाङ्गिनकाग्रकरणे "ब्रीहीन्ग्रोचित समिधो यजती" त्यादिना भोचणादयः समिदादयस्य साचात्स्वर्गफक्तमन्तवेण

<sup>(</sup>१) क, श्रवणादिकाचेति पाठः।

<sup>(</sup>१ स, साक्ष' श्रवणं नाम द्ति पाठः।

पूर्वीताधिकारियाः अवणादीनां तत्त्वज्ञानकारणत्त्रमः न्यादिकारियां निक्षीयते 'अर्कार्थे अत्रेतव्य' इत्यादि

कर्त्तं व्यत्ने विद्यासान्यङ्गानि "फलवत्सि स्थावफलं तदङ्गमिति"
न्यायात् तानि चाङ्गानि द्विविधानि स्राह्योपकारी णि फलोपकारी णि
चेति । तत्र प्रोचणाद्यः स्राह्योपकारिणस्य-एव सिन्नपत्योपकारिण
दत्युच्यन्ते । प्रयाजादयस्य असलोपकारिण आरादुपकारिण दति
भाष्यन्ते । एवं प्रकृतेऽपि वेदान्तश्रवणं प्रमाण-विचारात्मकत्या
साचाङ्गद्धसाचात्कारफलसाधनलेन (१) विद्यितलादङ्गी विवेकादिगुह्मपद्यां तानि तत्मिन्धौ विद्यितानि स्राह्मण्यां प्रमाणतिरिक्त-फलाश्रवणान्मननादिफलोपकार्यङ्गं फलं विना तत्मिन्धौ
विद्यततात् । तथा च मनन-निद्धासनाभ्यां फलोपकार्यङ्गाभ्याः
श्रवणं नामाङ्गी विधीयते श्रीत्योमन्त्योनिद्ध्यातितस्य दति ।

नच तदिषये श्रूयमाणा चिङ्गादयोऽनियोच्यविषयलात्नुण्ही-भवनौत्यादीना भाष्यक्रता निराक्ततलात्नणं श्रवणविधिरिति वाच्यम्, ज्ञानविधिरेव तच निराक्ततः नतु श्रवणादिविधिस्तज्ञ प्रकृष्यभाव प्रसङ्गात् ।

नच प्रतिष्ठिया तच प्रवृत्तिरिति वाच्यम् । दैतास्विचारे पुराणादि विचारे च प्रवृत्तिप्रसङ्गेनादैतविचारे वेदान्तिविचारे च नियमेन सुसुचोः प्रवृत्यभावप्रसङ्गात् । तसाच्छ्वणादिविधि-

<sup>(</sup>१) ग, साधनविद्यतलात् इति पाठः।

तव्यप्रत्यय" इति वाजस्यतिमिश्राः। श्राचार्थास्वेवं वर्णयन्ति, "यथोक्ताधिकारिणो द्रष्टव्यः श्रोतव्य" इत्यादि

रपेचितः। तदुक्तम् भगवता सूचकारेण ''सहकार्य्यन्तरविधिः पचेण हतीयं तद्दतीविध्यादिवदिति"।

नच सद्दकारिध्यानविधिरेव तच खीक्ततः न श्रवणादि-विधिति वाच्यम्। प्रधानविध्यभावे महकारिविध्ययोगात्। तसाम्क्रुवण,विधेयमेव। पुरुषप्रवर्त्तको विधि:। स च दिविध: श्रमिधानविधिर्भिधेयविधिश्चेति। लिङ्गादिघटितं वाक्यमभिधान-विधिः । य चतुर्विधः खत्यत्तिविधिः विधानियोगविधिरिधकारविधिः प्रयोगविधिश्चेति । तच कर्माखरूपवाधकोविधिरूत्यत्तिविधिः स यथा "श्रमिहोत्रं जुहोति सोमेन यजेते"त्यादिः। श्रुति सिक्षाचाका प्रकरणस्थान-समास्थानामन्यतमसदायेनाङ्गताबाधकोविर्धिनियोग-विधिः। स यया "द्रधा जुषोति पग्रना यजेते"त्यादिः। जत्मनस्य कर्मणः पासम्बन्धवे।धकोविधिरधिकारविधिः । स यथा ''श्रमि-द्दोत्रं जुड़यात् खर्गकामः ज्योतिष्टे सेन खर्गकामो यजेते"त्यादिः। साङ्गे कर्मणि श्रनुष्ठापकाविधिः प्रयोगविधिः स यथा "पौर्णमास्यां यजेत श्रमावस्थायां यजेते"त्यादिः । एवं प्रकृतेऽपि तस्माद् जाञ्चाणः पाष्डित्यं निर्विषे'त्यादि रत्पत्तिविधिर्मन्तव सत्यादिविनि-योगविधिसदिजिज्ञासखेत्यधिकारविधिः। तथाहि सत्यत्यय वा-चाया दच्छायाः प्रक्रत्यर्थ ज्ञानस्य च कर्तुमज्ञकातया महात्ययेना-

वाक्येर्दर्शनसुद्दिश्य सनननिद्ध्यासनाभ्यां फलोप-कार्यक्राभ्यां सह त्रवणं नामाङ्गी विधीयते ॥ २४ ॥

तस्य च दृष्टफलत्वाना पूर्वविधिः अप्राप्तार्थविधाय-को स्मपूर्वविधिः किन्तु नियमविधि वा परिसंख्याविधि

न्तनीतं विचारं खचियता प्रक्तया फलीश्रतं ज्ञानं च खचियता-ऽदितीय-ब्रह्मज्ञानाय तत्कर्त्तयता विधीयते। ब्रह्मसाचात्कारकासे। वेदान्त श्रवणं कुर्यादिति। श्रतोयमधिकारविधिः साधनचत्ष्रय सम्पन्नोऽधिकारी जिज्ञाससांन्यासी साङ्गवेदान्तश्रवणं कुर्यादिति प्रयोगविधिः कच्यः क्रतिसाथले सतीष्टसाधनलभविधेयविधिरय-सेव खिङ्गार्थः। नतु भावनाविनियोगोवा प्रमाणाभावादिति भावः॥ २ ४॥

नन् स्रोत्य द्वादि वाक्ये स्रवण्() विधिरित्युक्तं किमयं श्री ही न्यो चतीति प्रोचणविधिवत् स्रवणविधिरपूर्वविधिरा हो खिद्वी ही न वहनीत्यवघातविधिवित्रयमविधिरणवा "द्रमामग्रभणवश्रका स्तर्स्थे' व्यक्षाभिधानी माधत्ते दति गर्दभर प्रना ग्रहण-व्याद्यत्ति-विधिवत्यरिषंव्याविधिर्वानाद्यः। स्रवणव्याद्यक्तिने तद्योगात्। स्रवणव्यवितिरेकाभ्यां स्रवणव्य तत्त्वच्चानमाधनलावगमेन दृष्टपललम्। स्रप्राप्तार्थं-बोधकर्षेवापूर्वविधिलेन स्रवणादेख्यालाभावात्। न

<sup>(</sup>१) ग त्रवणं विधीयत इति पाठः।

वा प्राप्ताप्तस्याप्राप्तांश्रपूरकोविधिर्नियमविधिः 'यथा-बौहीनवहन्यादित्यवघातविधिः। उभयप्राप्तावितर-

द्धितीयः। श्रवघातनियमादृष्टमाध्यपरमापूर्ववच्छ्वणनियमादृष्ट-बाध्यसामावात्। न च ज्ञानमेव तसाध्यमस्तिति वाच्यम्। श्रन्यच तथादृष्टलात्। न हतीयः उपनिषदेकगम्यतया ब्रह्मणस्तत्त्वज्ञानं प्रयुभयप्राष्ट्रभावात् । भावे वा प्रत्यवायाभाव-प्रसङ्गात् । नन्दि पञ्च नखभन्नणाभावे प्रत्यवाचा हि श्रूचते श्रूचते च प्रकृते प्रत्यवायः। "श्रुवासुखान्तीन् प्राखाटकेम्यः प्रायक्कमिति" मास्त श्रवणादौ विधिदिति चैत्ति तच प्रवृत्त्यभावप्रमङ्गात् । तसात् कोऽयम् न-विधिर्विविचित रत्यांग्रङ्म प्राप्तलेमापूर्वविध्यसमावं वदिश्वयमादिक माइ तस्वेति। अवणादेरित्यर्थः। दृष्टेति। अन्वय-व्यतिरेकसिद्ध फललादित्यर्थः। तथायपूर्वविधिः कुता न समावतीत्याप्रद्वनु तम्बद्यासचितलाभावादिति तद्यक्षवं 🔑 वनुमपूर्वविधेर्षचण्-मादि अप्राप्तिति। मानान्तरेणाप्राप्तस्थार्थस्य विधायकः कर्त्तस्यतेन बोधकाऽपूर्वविधः कर्त्तव्यलबोधकाविधिरपूर्वविधिरित्यको निय-मादिविधावतिव्याप्तिरत उन्नं मानान्तराप्राप्ति। तर्हि केंाऽघी-विधिर्विवचित इति प्रच्छिति किन्सिति। उत्तरमाह नियमेति। नियमविधेर्श्वणमास पचेति। तुष-निवृत्तिं प्रति एकसिन् पचेऽवघातः प्राप्त एकस्मिन् पचे मखविद्सनादिः। नखिबद्खनादिः प्राप्तखदाऽवघाता न प्राप्तस्ततस्य तुषनिद्यत्तिं प्रतिपञ्च प्राप्तस्थावचातादेरप्राप्तांशं पूरचित बीहीनवहन्तीति बाक्यं

व्यावृतिबोध<sup>(१)</sup>कोविधिः परिसङ्खाविधिः "यथेमाम-- ग्रुभ्ग्न-श्रनात्त्रतस्येत्यश्वाभिधानी-मादत्ते" इति गर्दभ⊨ रशनाग्रहणव्यावृत्तिविधिः । एवं प्रकृतेऽपि जिज्ञासु-

यवघातेनेव तुषिनिष्टित्तः सन्पादनीयेति । तचार्याचखिवद्खमादिन्यादितः अप्राप्तां प्रपूर्को विधिनियमविधिरित्युक्ते अपूर्वविधावतिन्याप्तिस्त स्वार्णयोक्तं पचप्राप्तित । तचोद् एरणमा र ययेति । परिन्यञ्चाविधेर्षचणमा र उभयेति । यथा "पञ्च पञ्चनखा भच्छा" दत्यत्र रागतः पञ्चनखा-पञ्चनखभचणयोक्ष्मयोः प्राप्तौ अपञ्चनख-भचणयोक्ष्मयोः प्राप्तौ अपञ्चनख-भचणयोक्ष्मयोः प्राप्तौ अपञ्चनख-भचणयोक्ष्मयोः प्राप्तौ अपञ्चनख-भचणयोक्ष्मयणं कर्त्त्यत्वेति "पञ्च पञ्चनखाः भच्छा" दति वाक्यं चत् पञ्चनखभचणं कर्त्त्यत्वेति विधिरत्युक्ते "न कर्बञ्चं भच्योदि"-व्यादित्विध्वाच्योऽतिच्याप्तिरत्वद्वार्णयोक्तस्त्रभयप्राप्ताविति वैदिन्यादित्विध्वाच्योऽतिच्याप्तिरत्वद्वार्णयोक्तस्त्रभयप्राप्ताविति वैदिन्यादित्विध्वाच्योऽतिच्याप्तिरत्वद्वार्णयोक्तस्त्रभयप्राप्ताविति वैदिन्विध्वाद्वार्ण्याद्वात्वार्षात्वार्यायोक्तस्त्रभयप्राप्ताविति वैदिन्विध्वाद्वार्यामास् य्ययेति । अत्र मन्त्रचिद्वात्ते गर्दभर्णनाग्रस्त्वाद्वार्यात्वार्याक्षयात्वार्याक्षयात्वार्यात्वार्याक्षयात्वार्याक्षयात्वार्याक्षयात्वार्याव्याद्वात्वार्यात्वार्याविधिः । एतस्वविभिभित्रयोक्तं भद्वपादैः ।

"विधिरत्यन्तमप्राप्ती नियमः पाचिके सति । तच चान्यच च प्राप्ती परिसङ्क्षीत गीयते" ॥

<sup>(</sup>१) म, बाष्ट्रिक्तिविधिरितिः पार्वः

<sup>(</sup>ए) म, क, इसचीरित पानिधक।

र्वेदान्तश्रवणमेव कुर्यादिति नियमविधिः। वेदान्त-श्रवणव्यतिरिक्तं न कुर्यादिति परिसंख्याविधिर्वा॥ २५॥

प्रकृते किमायातमिलागंकाइ एवमिति। एवसुक्तरीत्या प्रकृते व्यवहारसूमी। नकु पचे साधनद्वयप्राप्ती पचप्राप्तस्थाप्राप्तांग्रपूरकोविधिर्नियमविधिरित्युक्तलाङ्क्षस्रोमानान्त-रागोचरलेन प्रास्त्रेकगम्यतया तज्ज्ञानं प्रति वेदान्तयतिरिक्तसाध-नान्तराप्राप्तेः कथं नियमविधिः श्रवणादौ। नच ब्रह्मज्ञानं प्रति पर्चे , पुराणादिश्रवणस्य साधनतया प्राप्ती नियमीयुक्त इति वाच्यम्। त्रभातापुराणस्य वेदान्तमृसतया तच्क्रवणस्य साधनान्तरताभावात्। नच पचे रागिगीतादिश्रवणस्य साधनलप्राप्ती नियमीयक द्ति वाच्यम्। तस्य वचनान्तरेण वारितलात्। नच दैतप्रास्त्रश्रवणस्य पचे साधनलपाप्ती स युक्त दति वाच्यम्। तस्य विरुद्धलेनादितीय ब्रह्मज्ञानं प्रति साधनवायोगात् । "यतो वाचोनिवर्त्तन्ते यन्मनसा न मनुते" रत्यादि श्रुत्या ब्रह्मणो वेदान्तयतिरिक्तवाङ्मनसयोर-विषयलेन तञ्ज्ञानं प्रति प्रत्यचादीनां साधनलापाप्तेस प्रतएव न परिसङ्घाविधिसासानियमः परिसङ्घावेति विकस्पात्रयणमनुप-पन्नमिति मैनम् । वेदान्तंत्रवणवद्भान्या पुराणादिश्रवणस्थापि ब्रह्मज्ञानं प्रति खातान्त्र्येण साधनलप्राप्ती अवणादी नियमविधि-रभ्यपगम्यते। नचापूर्वविधिरेवासु किमनेन क्षेत्रेमेति वाच्यम्। अवंणादी (१) दृष्टे फललेन तद्यभावस्थीकतात्। नन्यन्यचिनयमादृष्टस्थ

<sup>(</sup>१) ग, श्रवणादैरिति पाउः।

## तदुत्तम्

## "नियमः परिसङ्ख्या वा विध्यर्थो हि<sup>(१)</sup> भवेचतः। श्रनात्मादर्शनेनैव परमात्मनमुपासम्हे"॥

परमापूर्वीपयोगर्भनात् प्रकृते तद्भावात् तस्य कुचोपयोग इति
प्रहणु तत्त्वज्ञाने तस्योपयोगः। नच परमाणपरतन्त्रस्य कथमदृष्टसाध्यत्निमित वाच्यम्। साचात् तद्भावेऽपि प्रतिबन्धकनिष्टत्तिद्वारा तदुपपत्तेः। किञ्चात्यस्पमिद्सुच्यते सर्वोदृष्ट्यस्थलाद्वज्ञसाचात्कारस्य। नच तत्र प्रमाणाभावः "तमेतं वेदानुवचनेन
ब्राह्मणा विविद्षित्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाग्रकेन" "कषाये
कर्मभः पक्षे ततोज्ञानं प्रवर्त्तत" दत्यादि श्रुतिस्नृत्योः सत्त्वात्।
तस्माच्चिज्ञासु-वेदान्तश्रवणमेव सुर्यादिति नियमविधिरिति निरवद्यम्। श्रत एव जिज्ञासु-वेदान्तश्रवणव्यतिरिक्तं न सुर्यादिति
परिसञ्चाविधिरपि सम्भवति। नच नियमपरिसञ्चाविधोः को
विग्रेष स्थयचेतर्याष्टत्तरविग्रेषादिति वाच्यम्। नियमविधावितरव्यादित्तरार्थिकौ परिसञ्चाविधौ विधेयेति विग्रेषः॥ स्थाः॥

जतार्थं ममति माइ तदुक्तमिति। श्रनात्मादर्भनेनानात्मदर्भनं बावृत्त्वाइंब्रह्मास्मौति परमात्मानसुपास्म हे ध्वायाम इत्यर्थः। वस्तुतस्तु श्रवणादौ नियमविधिरेव परिसङ्घाविधिर्वेत्वभ्युपगमवा-द्त<sup>(९)</sup> इतर्थाऽकरणे प्रत्यवायश्रवणविरोधप्रसङ्गादिति द्रष्ट्यम्।

<sup>(</sup>१) स, उस्त्रेति पाठः । ख, उचेति पाठः ।

<sup>(</sup>२) बाद इति पा॰।

## इति तच अवगं संन्यासिनां नित्यम् । "िनत्यकर्मा परित्यच्य वेदान्त अवगं विना । वर्तमानस्तु संन्यासी पतत्येव न संशयः"॥

द्रत्यकरणे प्रत्यवायश्रवणात् "श्रामुप्तेरास्तेः कार्लं नयेदेदान्तचिन्तये"ति सृत्या "यावज्जीवमग्निहोचं

मनु अवणं विधीयत द्रत्युक्तं तिलंकाम्यस्त नित्यम् ऋही-निमित्तिकं प्रायस्तितं वा। नाद्यः "स्वर्गकामो यनेते"ति विद्यप्रदेशे प्रकाश्ववणात्। नच राचिमचन्यायेन तत्कस्थिमिति वाच्यम्। ग्रहस्थादीनां ब्रह्मज्ञानकामनाया श्रमभवात्, प्रत्युत ब्रह्मज्ञानादु-देगद्र्यानात्। श्रतएव राणिगीतमपि स्नोकसुद्दाहरति।

"त्रपि वृन्दावने शून्ये श्रृगासलं स द्वस्ति।

नतु निर्विषयं मोचं नदाचिद्पि गौतम"! दित ॥ किञ्च, "वेदानिमं स्रोतममुञ्च परित्यव्यात्मानमन्त्रिक्दि"त्यादिश्रुत्या साधनचतुष्ट्यसम्बद्ध जिज्ञासोः सं त्यासिनः श्रवणादिकर्त्तव्यताव-गमेन गरप्रसादीनां तचानधिकारात्। श्रस् ति स्त्यासिनासे-तत्काग्यमिति चेत्र। श्रवणादिरिहतस्य सन्नासिनः प्रत्यवायाभाव-प्रस्तात्। नचेष्टापत्तिः "श्रदन् सुसान् यतीन् श्रासावनेभ्यः प्रायन्त्रभः" "नित्यं कर्ष परित्यक्ये"त्यादि श्रुति-स्तिति-विरोधप्रसङ्गात्। तस्तास्त्र श्रवणादिकाग्यम् ॥ न दितीयः श्रविष्ठोचादिवक्कृत्याः जीवनं निमिक्तीकात्याविधानात्। न दतीयः, ग्रवद्वाहादिविधानिक्ता श्रवणात्। न चरमः पापनिदन्तिसुद्विधानात्॥ "तर्तते श्रद्धान्तिस्तानात्॥ जन्तिः श्रद्धानिक्षानात्॥ स्तरिति श्रद्धान्तिस्तानात्॥ स्तरिति श्रद्धानिक्षानात्॥ स्वराति श्रव्धानिक्षानात्॥ स्तरिति श्रद्धानिक्षानात्॥ स्वराति श्रद्धानिक्षानात्॥ स्वराति श्रद्धानिक्षानात् ॥ स्वराति श्रद्धानिक्षानात्॥ स्वराति श्रव्धानिक्षानात्वा

जुडुयादि"त्यादि श्रुत्या जीवनं निमित्तीक्षत्यामिहोता-दिविधानवद् जीवनं निमित्तीक्षत्य श्रवणादिविधानात् "त्वं पदार्थविवेकाय संन्यासः सर्वकर्माणाम् । श्रुत्याभिधीयते यसात्तत्त्यागी पतितो भवेत् ॥ कारकस्य करणेन तत्स्रणात्, भिश्चरेव पतितो यथा भवेत् । ब्यञ्जकस्य परिवर्जनादसौ, सद्य एव पतितो न

इत्या योज्यमेधेन यजते उपचैनमेवं वेदे"त्यादिवत् तस्या-श्रवणात्। तसाच्छ्रवणादिविधानसुपपन्नमित्यात्रङ्म तस्य नित्यलकाम्यलयोः सभावादिधिरूपपद्यते दत्यभिप्रेत्याच तचेति। यथा चतुर्णामाश्रमाल णामुपनुर्वाण्ख ब्रह्मचारिणः काम्यलेऽपि ग्टइखात्रमं प्राप्तखाकरणः प्रत्यवायश्रवणात् जीवनं निमित्तीकृत्य विधानाच श्रिमिहीन-कोमयागमन्ध्यावन्दनादिनित्यं, एवं खीक्रतमंन्यामाश्रमस्य परमदंगस्य विविद्वितिएपि अवणादिनित्यं "असन् सुखान् यतीन् प्राचा द्वेभ्यः प्रायक्कं" 'अवणायापि वक्कभियों न सभ्यः" "नित्यं कर्मे प्रार्त्यका बेदान्तश्रवणं विने"त्यादि श्रुतिस्रतिषु मंन्याधिनां श्रवणाद्यकर्णे प्रत्यवायत्रवणात् , "त्रासुरे"रित्यादि स्तिष् जीवनं निमित्तीकत्य विधानाच अवणादिनित्यम् । न"चासुप्तेरास्तरेः कासं नयेदेदाना चिन्तर्ये"त्यादि स्तावेव जीवमं निमित्तीक्रत्य श्रवणं विधीयते न त्रताविति वाच्यम् । तद्वज्ञेन तथापि तत्वस्थनासम्भवात् । न नेवसं प्रत्यवायश्रवणजीवननिमित्तविधिवज्ञाभ्यामसाभिरेव श्रवणनित्यल-मस्यप्रास्यते किन्सचार्थेरङ्गीकतं अवणादिरचितसः पातितासः

a.

संशयः"॥ इति वार्त्तिकाचार्य्यसंश्चेपशारीरकाचार्य्याभ्यां अवणादिरहितस्य संन्यासिनः पातित्याभिधानाच यहस्थादीनां अवणादिकाम्यम्॥ २ई॥

धानादित्याह लं-पदार्थित । "तत्त्वमधी"त्यच लं पदस्य योऽयं वाचार्थः त्रानः करणविश्विष्ठचैतन्यं तिद्ववेकायानः करणपरित्यागेन तदेकदेशलच्यार्थप्रत्यक् चैतन्यज्ञामायत्यर्थः। सर्वकर्मणां नित्यादीनां विहिताना "नेतनेवे"त्यादिश्रुत्या तत्त्यागी श्रवणादित्यागी व्यञ्जक-स्थेति श्रवणादे रित्यर्थः । श्रमी संन्यामी । नन् विवरणाचार्यतत्त्वदीप-नाचार्याभ्यां श्रवणविधेः काम्यलमुक्तं कः पुनरस्य प्रमङ्ग दत्याचिष्य समाधानावमरे तत्क्रयमुपप्यत दत्याश्रद्धा तस्य ग्रहस्थादिविषय-लानाकायनुपपत्तिरित्याह ग्रहस्थादीनामिति ।

नतु ग्रह्मादीनां माधनचत्ष्रयमणस्यभावाद्वद्वाजिज्ञामा न समावतीत्युकं सत्यमुक्तम्, श्रत्यन्तविहर्मुखानामसभावेऽपि नेषाञ्चित् परमेश्वरानुग्रहितानां फलासिक्तरिहत्तकर्मानुष्ठायिनां साधनसम्यस्या ब्रह्माजिज्ञामा सभावत्येव। निमित्तान्तरप्रतिवन्धेन संन्यासाश्रमखीका-राभावेऽपि श्रवणादौ प्रवित्तिक्तपपद्यते। तेषां श्रवणविधिः काम्यो-ऽन्यथाग्रहस्थाश्रमादानुत्पस्त्रब्वासाचात्काराणां जीवन्मक्तिमृदिश्य विद्वत्संन्यासविधानं कथं स्थात्। नच विद्वत्संन्यास एव नास्तीति वक्तुं श्रक्यं प्रमाणवत्तेन विविदिषाविद्वसंन्यासयोर्निक्षितत्तात्। निञ्च विविदिषासंन्यासे जिज्ञासुरिधकारौ उत्पन्नमाचात्कारोवि-द्वसंन्यासे। यथा विविदिषा संन्यासस्य तत्त्वज्ञानं फलं तथा विद्वत्नं- "दिने दिने तु वेदान्तः अवणाङ्गित्तार्गः। गुरुशुअवया ज्ञात् कच्छाभीति फ्लं ज्ञेनत्"॥

इति फलअवणात्। अन्ये तु वेदान्तअवणे साधन-चतुष्टयसम्पनस्यैवाधिकारात् यहस्यादेः अवणाधिकार् एव नास्तिः अतिषु याज्ञबल्यजनकप्रस्तीनां तत्त्वज्ञान-प्रतिपादकोपाखानस्य ब्रह्मात्मनि तात्पर्यात्स्थार्थे

संन्यासस्य जीवन्युक्तिः। यथा तत्त्वज्ञानसाधनं अवणादिर्विविदिषा-संन्यासिनानुष्टेयः तथा जीवन्युक्तिसाधनं वासनाचयाद्यभ्यासः। विद्वसंन्यासिनेत्यधिकारिफलानुष्टेयानां भेदात् विविदिषाविद्वसं-न्यासयोर्भहान् भेदोऽस्थेव। नच जीवन्युक्तिरेव नास्ति प्रमाणा-भावादिति वाच्यम्। स्वानुभवश्रुतिस्ततीतिहासपुराणानां सन्तात्, पुनश्चोत्तर्च युत्पादियस्थिति। एकञ्च,

"जीवनुतिखावदिख प्रतीते-दैतिकाया तत्र चास्ति प्रतीतेः। देतकायारचणायासिकोपोऽसिम्नर्थे खानुस्रतिः प्रमाणमिति"।

तसाद्ग्रहाश्रमादावुत्पन्नतत्त्वसाचात्का गणां विद्रसंन्यासविधा-नात्रोधेन ग्रहस्थादीनामेव श्रवणविधिः काम्य दति विवरणाचार्य-तत्त्वदीपनाचार्ययोसात्पर्ये द्रष्टयम् ॥ २६ ॥

ग्रह्णादीनां अवणिवधेः काम्यले गमकमाह दिने दिन दिति। नन् विवरणाचार्योकृतीयवर्णके मद्यामच्य अवणाङ्गलमिभीयते, तथाच वार्त्तिकाचार्योरिप। तात्पर्यमेवनास्तीत्याहः। तद्सत् याज्ञवस्त्यप्रस्तीनां यहस्यस्य तुलाधारस्य च ज्ञानित्वसारणात् पर्वे (१) सम्यं गुणवेत्वस्त्रस्य गुणेषु जिङ्गासेति यावत्। तदुक्तम् "तत्परं पुरुषत्याते गृणवेत्वस्त्यम् "ति तज्ञासम्प्रज्ञात समाधेरन्तरङ्गसाधनम्। उक्तच्च "तीवसंवेगानासासन्तः समाधिरनारङ्गसाधनम्। उक्तच्च "तीवसंवेगानासासनः समाधिराम" इति ज्ञलमितप्रसङ्गेन ॥ २९॥

"त्यक्ताभेषिकयस्थेव संसारं प्रिक्शसतः। जिज्ञासोरेव चैकाल्यं चय्यन्तेस्वधिकारिता॥ सर्वकर्मपरित्यागात् सम्बक्ता-भेषसाधनात्। श्रुत्युक्तपरिवाट् सार्वेकाल्य-ज्ञानजस्रोनः"॥

द्वादिभिः। तच भायकारैरपि "ब्रह्मसंखोऽस्रतलसेती"त्यच "संखासिनासेव ब्रह्मनिष्ठायामधिकार" दति श्रुत्यापि श्रंतः

"सञ्चय कर्माणि सर्वाप्यात्मावनोधतः।

चिलाऽविधां धियेवेयात् तदिष्णोः परमं पदम्" ॥

"वेदानिमं जोनममुख परित्यच्यातानमनिष्के" दित्याच्या तत्य ग्रह्मादीनां अवणाधिकार एव नास्ति । तसाद् ग्रह्मा-दीनां अवणादिकाम्यं संन्यासिनां नित्यमित्यमङ्गतमिति चेत्ति संन्यासिनामेव अवणादिनित्यं काम्यस् भवतः । यथा ग्रह्मायिन जोचादिनित्यं काम्यस्भवति तदत्पूर्विष्ठयुष्टिव अवणादीनां नित्यलं

براند جنورا

<sup>(</sup>१) म, परं वैरास्यमि पा•।

एवं कर्मवाकानामण्युपक्रमादिभिक्तात्पर्यानिर्गयः प्रकरणादिना लौकिकवाकानां तात्पर्यानिर्गयः। एकाहणतात्पर्यानुपपितः पूर्वोक्तलक्षणावीजं नत्वन्वयानुपपितः। तस्या "यष्टीः प्रवेश्रये"त्यादावसम्भवात्।
"गङ्गायां घोष" इत्यादौ तात्पर्यानुपपत्तेः सम्भवात्।
न केवलं लक्षणा पदमाचहित्तः किन्तु वाक्यहित्तरिप "मस्मीरायां नद्यां घोष" इत्यादौ पदससुदायात्मक-

काम्यलञ्च तथाच न विवरणविरोधः । नापि वार्त्तिकाचार्यादि-वचनविरोध दृत्यक्षिपेत्य सतान्तरलाच मृत्येन्ति । वैराग्यतारतम्येन संन्यासभेदनिक्षण्यप्रसङ्गात् । अवणादिविधि सप्रपञ्चं निक्ष्य क्रमप्राप्तं परं वैराग्यं निक्षण्यति परवैराग्यं (१) सिति । जक्कार्ये पतश्चित्रम्यं संवादयति तसुक्रसिति । प्रासङ्गिकं परिस्नाप्यत्यसमिति ॥ २९७॥

जन्मस्यस्य स्वापिति एविमिति । ननूपक्रमादि भिर्वेद-वाक्यानां तात्पर्य्यनिर्णयेऽपि छौकिकवाक्यानां कुतः तात्पर्यानिर्णय इत्यचाह प्रकरणादिनेति । खिङ्गादिकमादिग्रब्दार्थः । एवं तात्पर्ये सप्रसद्धं निक्ष्य प्रसङ्गात् पूर्वोक्तक्षचणाया वीजं दर्भयति एका-कृत्रोति ।

नन्वयानुपपत्तिरेव खचणावीजमसु "गङ्गायां घोष" इत्यच तस्यास्त्रथालेन दृष्टलादित्याप्रङ्कृताच निलति। प्रतिज्ञातेऽर्थे चेतु-

<sup>(</sup>१) ग, परं वैराग्यमिति पा॰।

वाक्यस्य ती रे लक्षणास्त्रीकारात्। अत स्वार्थवाद-वाक्यानां प्राणस्य लक्षणा। अन्यया पदान्तर वैयर्थ्य स्यात्। अत एव प्राणस्यपदार्थप्रत्यापकत्वेनार्थवाद-वाक्यानां पदस्थानीयतया पदैक्षवाक्यत्वम्। स्वार्थे तात्पर्यवतां "समिधो यजित" "दर्भपौर्णमासाभ्यां स्वर्ग-कामो यजेते"त्यादि वाक्यानामुपकार्थ्यापकारकाकां-सायानेकवाक्यत्वं वाक्येकवाक्यत्वम्॥ २८॥

माइ वसा द्वति। यद्यन्यानुप्रपत्तिकं ज्ञापि निर्दे यहोः प्रवेप्रये त्यत्र यहीनां प्रवेपान्ययोग्यत्वायां (१) तद्नुपत्ते सावेन क्रजणाः
न स्यादतो त सा क्रजणा वीजिमिति भातः । नन्त्र तात्पर्यान्
स्पप्रतिकं चणावीजमस्त श्रीत्यवान्त्रयानुप्रपत्तिः । न ज्ञाननुगमः
श्रनुगताकाभे तस्याप्याश्रयणीयलादित्याप्रद्य तात्पर्यानुप्रपत्तेः सर्ववात्पर्यत्ने क्रजणावीजमङ्गीकर्त्त्रयमित्याद्द गङ्गायामिति । श्रादिप्रवदेन भागोप्रावती त्याद्व स्टबंते एवं क्रजणावीनं निक्रमः
सर्वणापदमावद्दितस्य प्रकलादिति नैयायिकास्ता स्त्रस्य कृतिक्ष्यः
न क्षेत्रक्षमिति ।

ननुः वाक्यसाप्रक्रवात्वयं वाक्य<sup>(२)</sup>दृत्तिर्धेचणाः सान्क्रक्यसन्द्रस्योतः सन्नणानात् उच्यते थयाम्यक्रिजाप्यः प्रदार्थस्याः सान्धार्थेऽप्रीति

<sup>(</sup>१) म, याग्यतयेति पाउः।

<sup>(</sup>१))ंग, बास्त्रसहितरि पाठः।

ग्रं चावान्तरवाव्यार्थज्ञानमपि महावाक्यार्थज्ञाने कार्याम्। त्रमान्वयव्यति रेकानुविधानात्। एवं यथोक्तः सहकारिसम्पनं वाक्यं परोक्षापरोक्षभेदेन दिशां

व्यावायाद्यति एवं भवत्येव पदानामितरान्ति पदार्थे सामव्यावधारणाद्वयां में समुद्राय प्राह्ममावेऽपि प्रातिखिक्यके सन्ताः
दाक्यसाप प्रकासनन्धं सभावा संवर्णो प्रपंचते का तर्दि वाक्ये कं चर्णाखोकार दत्यतः श्राह ग्रेमीरायामिति। नच नदी पदमेव कंचकङ्गभीरपदं तात्पर्ययाहकमित्युपपन्तेः वाक्ये कंचणाङ्गीकरणं सुधिति
वाच्यम्। प्रकर्णादिना तात्पर्ययहसमावेन पदान्तरवय्यादिक्ये
कंचणाङ्गीकरणमर्थवदिति भावः। तचोपोदककमाह श्रतः एवेति।
वात्रे वाक्ये कंचणा खोकता श्रतः एवेति।
वात्रे सा च गुण्णिन गुण्यंक्तिन्ति प्राप्ते दति स्तावित्यर्थः।
विपत्ति दण्डमाहात्र्यकेति। एवञ्चर्थवाद्याक्यानां प्राप्रस्थे कंचणाः
खोकारे प्रदेकवाक्यलेति। एवञ्चर्थवाद्याक्यानां प्राप्रस्थे कंचणाः
खोकारे प्रदेकवाक्यलेति। एवञ्चर्थवाद्याक्यानां प्राप्रस्थे कंचणाः
खोकारे प्रदेकवाक्यले सिद्धमित्याह श्रतः एवेतिः। केषा सिद्धिमित्याह श्रतः एवेतिः। केषा सिद्धिमित्राक्यकेति। उपकार्योऽङ्गी
वपकारकमङ्गम्। तदुक्रम्,—

"खार्थनोधे समाप्तानामङ्गाङ्गिलाद्यपेचया। वाक्यानामेकाताकालं मिथः संहता जायत" इति ॥१ ६॥ नव्यस्त वाक्येकावाकालं ततः किमितात श्राष्ट्र एवझिति। नच तत्र प्रमाणाभाव इत्याह तथिति। परमण्डतसुपसंहरति एवमिति। प्रक्रियहं श्राकाञ्चानं योग्यताज्ञानं श्रासन्तिस्तात्पर्यज्ञानमवान्तर- प्रमामुत्पादयित। तज्ञ परोक्षार्थप्रितपादकवाक्यं परोक्ष-प्रमोत्पादकं यथा "स्वर्गकामो यजेत्" "स देव सौम्ये-दमप्र त्रासीत्" "दशमोऽस्ती"त्यादिवाक्यं परोक्षत्वन्नाम

मनु (१) प्रब्दादीनां घटादीनां च जडलात्कथमनावृतसंवित्ता-दात्वयञ्चेतनाचेतनयोस्तादात्व्यायोग्यलात् । किञ्च भवतां मते संवि-दोऽदितीयले नानावृतले छत्त्वस्य प्रपञ्चस्य तत्कार्य्यलेन तादात्व्य-सम्भवेन सर्वदा प्रत्यचलापत्तिः। श्रपि च संवित्तादात्व्यं प्रत्यचल-

<sup>(</sup>१) ग, शब्दानानामिति पाउः।

अनाद्यतसंवितादात्याभावोयोग्यस्य विषयस्य धर्मा-धर्मायोग्यत्वान प्रत्यक्षत्वम्, अपरोक्षार्थप्रतिपाद्कं वाक्यम् अपरोक्षप्रमोत्पादकं यथा "दशमस्त्वमसौति

मित्येवासु तस्याः स्वतो नित्यापरोचलेन विषयभानसभवादनाद-तेति विभेषणं व्यर्थम्; श्राष्टतस्य मंविदन्तरस्थाप्रसिद्धलात् मंविदाद-तलाभ्युपगमे जगदान्ध्यप्रमङ्गानार्द्धीताव<sup>(१)</sup>देवास्त्रिति चेन । उक्त-तस्रादिन्द्रियजन्यज्ञानविषयतं विषयस्रापरोचतं दोषानपायात्। तिङ्गलं परोचलिमिति। श्रव ब्रूमः, श्रनावृत्ता<sup>(२)</sup>दात्व्यंमेव विषय-खापरोचलमभुपगन्तयम्, न लिन्द्रियजन्यज्ञानविषयलमिन्द्रियजन्य-लख जाने जन्यतावच्छेदकग्रहमन्तरेण तहुर्गहलात्। नच माचाचमेव त सद्वक्षद्वमिति वाच्यम्। तस्यानिर्वचनात्। न चिन्द्रियजन्यज्ञानलं तदिति वाच्यम् । त्रात्मात्रयापत्तेः दन्द्रियस्थातीन्द्रियत्नेन तद्वटित-साचात्त्वस्थापि तथालेन साचात्करोमीत्यनुभवाविषयलप्रसङ्गासः। मच ज्ञानाकरणकज्ञानलं तदिति वाच्यम् । मनः करणकानुमिति-पचे तचातियाप्तेः। नच तस्य निराकरणलाकोक्तदोष दति वाच्यम्। परामर्प्रस्य व्यापाराभावेनानुमितिकरणलायोगात् । दितीयज्ञानस्य न्रष्टलेन तदयोगात् याप्तिज्ञानस्य विज्ञक्तितस्यने यभिचारेण तङ्योगाच । त्रतः परिग्रेषादनुमितेः मनः कर्णकलस्थावस्थकलात्त-वातियाप्तिर्वञ्जलेपायिता । कयं तर्चि सिद्धान्ते याप्तिज्ञानस्थानु-

<sup>(</sup>१) ग, र्च्चनाष्ट्रेवास्त्वित **पाटः**।

<sup>(</sup>२) ग्र, खनाष्टतसंवित्रादास्त्रयमिति पाठः।

तत्त्वमसी"त्यादिवोक्यम्, श्रीपरोक्षत्वं नाम श्रनादतन् संवित्तादात्यम् ॥ २८ ॥

मितिकरणलं विश्वकालितस्थले व्यक्षिचारात्तसादिश्वकालितस्थले प्रच-वृत्तिहतौ तदुभयवे प्रेष्ट्यभागादनु सितिभवतीत्यन् मानाभावात् सर्वच व्याक्तिज्ञानसेवानुमितिकरणमन्यथाभिद्धान्तविरोधप्रमङ्गात्। ितत्रश्च कुवातिवाप्तिरिति चेतायं तत्त्वमाचात्कारेय अवणादीनां व्यापार्क वलेन करणतयाऽयाप्तेर्दुव्यरिहरलादतो न ज्ञानाकरण्<sup>(१)</sup>कज्ञानलं साचालं, नापि साचालं जातिः। श्रविद्यातिरिक्तजडजातेर्निरस्तवात्। विज्ञयरज्ञानस्य भवनातेऽप्रत्यचलापत्तेस्य । तस्येन्द्रियजन्यज्ञानाविषय्-लादीश्वरस भरीरेन्द्रियादेरनङ्गीकारादन्यथा "न तस कार्य कार्-णच्च विद्यते" दति श्रुतिविरोधप्रमङ्गादसादादीन्द्रियस तजामास-र्थात्तसादिन्द्रियजन्यज्ञानविषयलमपरोचलं तद्भिन्नलं परोचलमिति यद्कं तन्मनोर्थमाचं। किं तर्ज्ञपरोचलं विषयस्थित चेदुकानेव राहाणा सक्षेपण संविदेवात् तसा नितापरोचनेऽपौपाधिकभेदा-कार्यवजादन्तःकरणोपहित-हैतन्यमनादृतं धिष्ठानचैतन्यमादृतमिति गन्यते । घटादिखनवभासम्भायविष-र्थांबर्ट्यानादनाः करणोपहिते तद्भावात्। एवञ्च सर्वदा न सर्वप्रत्यचतापन्तिः । तत्तदाकारहत्तिदगायां तु विषयावर्णनि-कृत्तिसभावादिषयचैतन्यप्रमात्साचिणासेकोपाध्यवच्छेदेनैक्यादन्तः कर्णादिवहुटादिकमपि याचिष्यथरानेवेति ; घटादेरनाट्नसंवि-

<sup>(</sup>१) म, ज्ञानाकरणकमिति पाटः।

अनारतसंवित्साधिचैतन्यम् । अन्तःकरणोपहितः चैतन्यं साक्षौ । तस्यारतत्वे सति जगदान्यप्रसङ्गः॥

नादाव्याव्यवनं तत्तदाकारवृत्तिविरहदशायां तः वदसावाञ्च प्रत्यवनम् ।

नचेवं पति परोचखलेऽपि तत्तदाकारवृत्तिद्यायां तु बङ्गादे रपि प्रत्यच्लापत्तिः। न तचेन्द्रियस्त्रिक्षष्मावादिन्द्रियद्वारा बह्नि-निर्गतानाः तर्णस्य विषयसम्बन्धेन तदाकारहत्या ति जिष्ठावरण्-निद्रत्याविषयप्रत्यचलाभ्युपगमेन परोचखा मिन्नकर्षाभावेन मनुसो बिहरस्वतन्त्रतया बिहर्गमनाभावेन विषयासम्बन्धात् तत्तदाकार्-दृत्तिद्यायां न बज्ञादेः पत्यच्लापत्तिः। क्यं पुनर्वज्ञादेर्भानसितिः प्रदेणः अन्तःकरणोपहितचैतन्यस्य वज्ञाद्यधिष्ठानचैतन्त्रस्य च वास्त्रवैन का बिङ्गजानादिना तत्तदाकारहत्याऽमलापादकमौब्याजाननिहत्या विक्रिर्सीति परोचतया वज्ञादिर्भानं, नापरोचतया श्रत वक्रिस्तीत्यत्मवो न लयमिति। एतेन संविदःसभावेक्याद्परोचलेन तनादाल्यसेत तप्योजनमस् अनारतेति विभेषणं व्यक्तिति प्रत्युक्तम् । श्रौपाधिकभेदप्रतिपादनेन तद्र्यवत्त्वस्थोक्तला व्यवस्थान वृश्वितानास्त्रवयोत्तादात्यासभावेऽप्यवास्त्रवसः वास्तवेन तादृशतादात्ये बाधकाभावात्तसाद्योग्यसः विषयसानादनसंवितादास्यसपरोचल-मिति निरवधम् ॥१८॥

क्षेत्रमनारतमंविदित्याकाङ्कायामाइ अनारति । कोऽयं माचीत्याकाङ्कायामाइ अन्तकरणित । "स च नित्यो न हि द्रष्टु- तत्तादात्वयं नाम तद्भिन्नत्वे सित तदिभन्नसत्ताकत्वम् । तथा च "दशमस्त्वमसी"त्यच दशमस्य त्वंपदार्थाभिन-तया परोश्चत्वेन वाक्यादशमा परोश्चप्रमेव जायते। दशमोऽस्मीति न तु वाक्यात्परोश्चन्नानं मनसा तत्सा-

र्दृष्टेर्विपरिलोपो विद्यते त्रविनाभिलादि"ति श्रुतेः। प्रातरा-र्भ्य प्रहर्मिद्मद्राचिमिति परामर्शात्माचिसिद्धिरिति भावः। ननु माचिचैतन्यमयावतमसु को दोषः द्याग्रङ्गाह तस्वेति। ननु घटादीनां किमिदं संवित्तादात्यं तिश्वष्टासाधारणधर्मी वा स चामावात्मा त दात्मा तदात्मनो भावसादात्ममैक्यमित्यर्था वा, भेद-सिंदिषारभेदसादाल्यमित्यधी वा । नाद्यः जडस्य तद्योगात् । न दितीयः जड़ाजड़योस्तमः प्रकाप्रवदिसद्भलेनेकास्य दूरनिरस्तलात् । न हतीयः समानसत्ताकयोर्भेदाभेद्योविषद्भलेन तद्योगादित्याशस्त्र घटादेः किस्पतलेन साचिसत्तातिरिक्षसत्ताश्चन्यलमेव तत् तादाव्यं विवचितमित्यभिप्रत्याच तिद्ति । नन्वेवमर्थसानावृतसंवित्तादात्य-मपरोचलं भवतु, तथापि तत्प्रतिपद्धकवाच्यस्य कथमपरोचप्रमो-त्यादकलं ''गामानये''त्यादिवाकानां परोचप्रमाजनकलखेव दृष्ट-लादित्याश्रद्धाः इत्याचिति । गोकर्षकानयनसंसर्गसानावतसंवि-त्तादाव्याभावेन परोचलादाम्यस परोचप्रमाजनकलेऽपि दशमस्त-मसीत्यच दग्रमस्य वंपदार्घाभिन्नतया तद्वैपरीत्यादाकास्थापरोच-प्रमाजनकलमुपपद्यत इतर्या श्रपरोचे वस्तुनि परोचप्रमाजनकं वाकामप्रमाणं सादित्यर्थः।

श्वात्वारो ; मनसोऽनिन्द्रियत्वस्योक्तत्वात् रह्नां प्रत्युपा-दानत्वेन करणत्वायोगाच<sup>(१)</sup> प्रमाणजन्याऽपरोश्चज्ञान-स्यैव भ्रमनिवर्त्तकत्वाच ॥ ३०॥

नन्ववमपि वाकास्य परोचप्रमाजनकलस्वाभात्याद्यमस्त्रमसीति वाक्यात्रथमं परोचमेव ज्ञानं<sup>(२)</sup> जायतेऽनन्तरं मनसा दशमलसाचा-त्कारः। श्रातातद्वर्षां माचात्कारस्य कर्णजन्यवस्यावस्यक्वेन चचुरा-दीनां तचासामर्थात्परिप्रेषादन्वययितिरेकाभ्यां मन एव तच कर-णम्। श्रन्यथा सुखादिसाचात्कारसाप्रमालापत्तेः। किञ्च परोच-प्रमाजनकखभावस्य यद्यपरोचप्रमाजनकलं कस्छते तर्षि कुटज-वीज।दटाङ्करोत्पत्तिरपि कस्येति । तसामानमेव दग्रमलमाचात्कारो न वाक्यादित्याग्रङ्म निराकरोति निलिति। सुखादिसाचात्कार-करणलेन मनसदन्द्रियले सिद्धे वाक्यात्परोचज्ञानं मनसा साचात्कार् दित वर्त्तुं प्रकोत तत्पूर्वमेव निरस्तमित्याह मनस दित । "दिन्द्रि-येभाः परं मन" इति प्रयूतकर्णानानोनेन्द्रियमित्युक्तं प्रत्यचनिक्-दित भावः। ननु सुखाद्युपस्रक्षिरिन्द्रियकरणिका जीवाश्रयापरोचप्रमालात् रूपोपस्थिवदित्यनुमानेन "दन्द्रियाणिः द्रमैकञ्चे"त्यादिसृत्या च मनम द्रन्द्रियलमिद्धेः कथमनिन्द्रियलोक्तिः पृथक्कर्णस्थान्यथापुपपत्तेरिति नैतत्सुखासुपलक्षेनित्यसाचिस्ररूपतया

<sup>(</sup>१) ग, चेति पाठीन।

<sup>(</sup>२) ग, ज्ञायत इति पाउः।

मकर णिकलासिद्धेः। नच सुखादिसाचात्कारस्य नित्यसाचिस्तरूप<sup>(१)</sup>-तया दुःखज्ञानं नष्टं सुखज्ञानसुत्यचमित्यनुभवस्य विरोधः स्थादिति वाच्यम् । माचिषो नामाभावेऽपि सुखादिविषयनामान्तद्पपन्तेः। निह सुखादिविषये सति तज्ज्ञानोत्यत्तिविनाभौ कश्चिदनुभवति, स्मृतिस्त्रन्यथापि भविष्यति। न चैवमपात्मसाचात्कारकरणलेनेन्द्रियलं मनस द्ति वाच्यम् । निरुपाधिकात्मनो वाङ्मनसयोरविषयतया याचात्कारत्वस्य तत्करणतायोगात्। श्रमु तर्हि मोपाधिकाता-श्राजात्कारे तत्करणमित्याभद्धाः दक्तिमिति। निमित्तकारणस कुठारादेः करणलदर्भनादुपादानस्य सदादेसाददर्भनात् वृत्युपा-द्दानस्य मनमः करणलमयुक्तं। "कामः मङ्गल्पो विचिकित्ये"त्यादि-मुत्या वृत्युपादानलं मनमोऽवगम्यते इति। किञ्चाकोकादिवसमाण-सहकारिलेन मनसः पृथक्प्रमाणलमनुपन्नमेवेति । श्रपि च पृथक्-विषयाभावादपि न तत्सभावति। न हि चचुरादेरिव मनसः पृथक्-विषयोऽस्थनः करणतद्भर्याणां साचिभाखलात्। तदुक्तम्,

"प्रमाण्यस्कारिलादिषयसायभावतः।

न प्रमाणं मनौऽस्मानं प्रमादिराश्रयलतः" इति ॥

किञ्चात्ममनयोः यस्तिकपीनिष्टपणास्त्र तत्माचात्कार्करणले सन्य इति भावः॥ नतु साम्यक्षनयः प्रमाणलं तेन ब्रह्म-साचात्कारो भवतु को दोष इत्याप्रद्याह प्रमाणिति । श्रप-रोचभ्रमनिवर्त्तकलादित्यर्थः॥३०॥

<sup>(</sup>६) ग, खरूपलेन नित्यतयित पाउः।

एवं "तत्त्वमसी" त्यचापि तत्पद्वस्थस्य ब्रह्म-णस्त्वंपद्वस्थ सास्यभिनत्याऽनाद्यतसंवित्तादात्यात् नित्यापरोश्चल्वेन शोधितत्वं पदार्थस्याधिकारिणो मन-नित्दिथ्यासनसंकृतान्तः करणसहक्रतिन्द्रादित - तत्त्व -मस्यादिवाक्यादहं ब्रह्मास्मी त्यपरोश्चप्रमा जायते। एवं

एवं दृष्टान्ते वाक्यसापरोचप्रमाजनकलसुपपाद्य दार्ष्टान्तिके तस्य तदुपपादयति एवमिति। तत्त्वमस्यादिवाक्यादपरोचप्रमा जायते इति सम्बन्धः। नस् अवणरहितस्यासस्यावनादियस्तलात् कथं वाक्यादपरोचप्रसेत्याप्रद्याह विस्तितिति। तथापि कथं विषय-प्रवणित्तस्य चित्तेकाय्यशूत्यस्य वाक्यासित्यत आह मनन इति। अवणेन मानगतासस्यावनायां मननेन सेयगता सस्यावनायां निद्धिः ध्यासनेन विपरीतभावनायां निरुत्तायां निर्मां चित्रस्पणस्यातः वाक्यासा जायत इत्यर्थः।

नन्वेतम्पि साधनचत्रष्ट्रथसम्पत्तिग्र्न्यस्याविवेतिनो यथोक्त-वाक्यात्त्रयं सा स्यादित्यत श्वाह ग्रोधितलंपदार्थस्ति । श्राधिकारिणः साधनचत्रष्ट्रथसम्बस्थेत्यर्थः । नन् ब्रह्मणोऽतीन्द्रिय-तथा धर्मादिवत्परोचलेन कथं वाक्यादपरोचप्रमा स्थान्त्रनारु नित्यापरोचलेनेति । "यत्साचादपरोचन्द्रस्थे"ति श्रुत्या ब्रह्मणो नित्यापरोचलेनेति । "यत्साचादपरोचन्द्रस्थे"ते श्रुत्या ब्रह्मणो

नतु ब्रह्मणो जगत्कर्त्तृतेन तटखतया श्रुत्यापि कयं तदपरोच-लमवगन्तुं प्रकामित्याप्रद्धा वाच्यार्थखाऽतयानेऽपि खच्याखण्डचैतन्यस्य च सित "सर्वे वेदा यत्पदमामनित" "तं त्वोपनिषदं पुरुषं पृच्छामी" ति "नावेदिवस्मनुते तं वहन्तिमि" त्या-दिश्रुतयः सामञ्जस्येनोपपद्यन्ते। "मनसैवानुद्रष्टव्य-मि" त्यादिश्रुतिस्तु मनसो वाक्यसहकारित्वप्रतिपादन-परा। श्रन्यथा "यन्मनसा न मनुते" इत्यादिश्रुति-विरोधप्रसङ्गात्॥ ३१॥

प्रत्यगूपतया ताटखाभावेन शुत्या तदपरोचलं प्रतिपादयितं प्रकात एवेत्यभिप्रेत्याच निद्ति । श्रनादृतसंवित्सुरूपलादेवेत्यर्थः। एवं तत्त्वमस्यादिवाच्याद्वद्वापरोचप्रमोत्पत्त्यभ्युपगमे "प्रास्तदृष्ट्या द्वपदेशो वामदेववदि"ति सूर्वं "तन्वौपनिषद"मित्यादिश्रुतिवाकाञ्च नाननु-कूलमावतीत्याह एवञ्च मतीति। ननु वाक्यादपरोचप्रमोत्पत्त्यभ्युप-"मनमेवानुद्रष्ट्य"मिलादिश्रुतिविरोधः स्थानच हतीया-विभक्त्वा मनमः करणलावगमात्। नच सा सहकारिलप्रतिपादन-परेति वाच्यम् । तर्हि "तन्वौपनिषद"मित्यादिश्रुतिरपि वाक्यस्य मनः सहकारिलप्रतिपादनपरा किंन स्थात् न्यायस्य तुस्रालात्। नच "यनानमा न मनुत" द्रायादि श्रुत्या मनमः करणलप्रति-षेधाद्वाच्यमहकारिलं मतमिति वाच्यम्। तर्हि "यदाचानभ्यदित-मि"त्यादिश्रुत्या वाकास्थापि तत्रतिषेधात्। नच सुख्यया दृत्या तस्प्रतिषेधेऽपि वाक्यस्य सचणया तद्परोचप्रमाकरणलमिति वाच्यम्। तर्द्धंबंक्कतस्य मनसः कर्णलप्रतिषेधेऽपि प्रास्ताचार्य्यंक्कतस्य तस्य तत्मभवात्।

रवं शाब्दीप्रमानिरूपिता। अनुपद्ममानार्थदर्शनात् तदुपपादनस्तार्थान्तरनल्पनमर्थापत्तिप्रमा । यथाः दिवाऽसुज्जानस्य देवदत्तस्य राचिभोजनं विना अनु

श्रन्यथा श्रुतिविरोधापत्तेरित्याश्रद्धाह सनसेवेति । श्रयसावः सत्यमेतत् यदि मनसः करणलं सक्षवेत्तत्रागेव निरस्तं वाक्यस्य प्रमाकरणलं उभयवादिसिद्धं श्रुतिस्मृतितन्त्रान्तरसिद्धच्चेयांस्तु विशेषः लया वाक्यस्य परोचप्रमाकरणलम्भुपगम्यतेऽसाभिः श्रुतिस्मृति-न्यायविददत्तुभववन्तात्परोचापरोचभेदेन दिविधप्रमाकरणलं वाक्यस्य प्रतिपाद्यते तत्र प्रमाणकुश्रन्तेः प्रतीतिश्ररणैर्यद्चितं तद्भ्यप-गन्तस्यम् ॥३१॥

प्रकृतसुपसंहरति एवमिति। क्रमप्राप्तामर्थापत्तिप्रमां खद्मयति
प्रमुपपद्ममानेति। तचोदाहरणमाइ ययेकि। प्रच नैयायिकाद्यः
राचिभोजनं व्यतिरेक्यनुमानेनेव ज्ञायते। तथाहि प्रयं देवदन्तो
राजी सुद्धे दिवाऽसुज्जानले सित पीनलात्। यसु राजी न सुद्धे
नासी दिवाऽसुज्जानले सित पीनः। यथा दिवाराचावसुज्जानो
ऽपीन द्रायेवं व्यतिरेक्यनुमाने नेव राचिभोजनस्य प्रतीयमाण्लात्
क्यमर्थापन्तेः प्रयक्षप्रमाणलं कस्पनीयं गौरवादिति वदन्ति। ताचिराकरोति तज्ञेति। श्रयमाश्रयः व्यतिरेक्यनुमानस्य प्रागेव निरस्तलात् कथं तेन राचिभोजनानुमितिभवेत्; कथं तर्हि श्रन्ययवाप्तिमजानानस्य व्यतिरेक्त्याप्तिज्ञानात् राचिभोजनप्रतीतिरिव्युच्यते
राचिभोजनेन विना पीनलानुपपन्या तत्प्रतीतिः। श्रन्यथाऽन्य-

प्रवद्यमानपीनत्वज्ञानात्तदुपपादकराचिभोजनकल्पनम्। तवानुपपद्यमानपीनत्वज्ञानं करणं राविभोजनं कल्पनं फलम्। साःवार्थापत्तिर्द्धिविधा इष्टार्थापत्तिः श्रुतार्थाप-

याप्तिज्ञानादन्यानुमितावतिप्रमङ्गात् । नच प्रतियोग्यनुयोगि-भावसः नियामकस्य सलानातिप्रसङ्ग इति वास्यम्। तस्य सर्वत्र सुस्रभावन सर्वेत्र सर्वातुमित्यापत्तेः। तथान्ति नेवसप्रतियोग्यतु-योगिमावस्याप्रयोजकालेन याध्याभावत्यापकी भूताभावप्रतियोगिलं नियामकं वाच्यम्। तच घटलादीनां मभवतीति तेनायनुमितिः खात्। न चेष्टापत्तिरिति वाच्यम्। तर्ष्टि भवनाते सुवर्णघटसापि पृथिवीलापत्तेः। नच तदिष्टं श्रपिद्धान्तापत्तेः। नच सुवर्षघटे घटलमेव नासीति वाच्यम्। तत्र घटोऽयमित्यसम्बद्धा सार्वजनीन-सात् सहुटे घटोऽयमित्यनुभवो घटलगोचरो नान्यवेति नियम्त्-मग्रव्यालात्। अयं तर्चि व्याप्यजात्यनुमानमिति काच अयंतवा पृथिवीलादिना वा द्र्यलादिना वा तदत्तमाने वाधकाभावादत एव न घटलादिकं जातिरिति वदन्ति साङ्गर्यात्। तसाह्यकिरेकातुः मानेन रात्रिभोजनप्रतीतिरिति शिष्यनस्थनमात्रम्। तर्षि सिद्धान्ते या कथमन्यानुपपत्याऽन्यकस्पनमतिप्रसङ्गस्य तुख्यवादिति चेन्नेवम् । राजिमोजनपीनलयोः कार्यकारणलस्कावेन कार्ये कार्णं विमा-ऽत्यपनं सनात्क्वयित । किमिदं तेन विना तस्यानुपपन्नविमिति नद्भाय-वापकीभ्द्रताभावप्रतियोगिलमिति निश्चितम् ॥ घटनादीना तस्मावति तेषां नार्थनायसिद्धेः। त्रत एवानय-

तिश्चेति । दृष्टायापित्यया गुक्ताविदं रजतमित्यनुभूय-मानस्य रजतस्य नेदं रजतमिति वाध्यत्वं दृष्टं तस्य मिथ्यात्वमन्तरेण सत्यत्वेऽनुपपनम् सन्सिथ्यात्वं कल्प-

वाप्तिं घूमवज्ञीरजानानसः वातिरेकवाप्तिज्ञानद्यायां दृश्यमान-धूमानुपपत्था विक्रिप्रतीतिरिति न यतिरेक्यनुमानावकागः। तसा-दर्थापत्तिः प्रमाणान्तरमेवेति प्रियबुद्धिसौकार्याय। करणपत्ने यृत्पा-द्रयति श्रनुपयुमानेति । श्रर्थापनि विभजते सा चेति । दृष्टार्था-प्रित्तमुदाहरति दृष्टिनि । सा यथा सप्टं तथो खत दत्यर्थः। नन् भ्रमस्वते दरं रजतमिति विशिष्टज्ञानमेव नास्ति प्रमाणाभावात्। तथा दि सर्वधियां यथार्थलेन आन्तिज्ञानसैवासिद्धेः। नच पुरी-वर्त्तिनिप्रवृत्त्यनुपपन्या रजतलविभिष्टभ्रमानुभविभिद्धिरिति वाच्यम् । प्रहत्तेरन्यथाणुपपत्तेः। तथाहि दद्मिति। यहणातानं ज्ञानं इजत्मिति सारणातानं प्रसुष्टतत्तानमनयोगेरणयोरसंसर्गायस्णेन स्मर्ण पुरोवर्त्तिरजतयोरसंसर्गायसात् दोषदुष्टकरणस्य रजतार्थिनः पुरो वित्ति प्रवृत्तिरपप्यते । श्रन्यथा ज्ञानस्थायथार्थलेनाविश्वासप्रश्र-क्षात्। यथाङ्गानसः यभिचारिले विश्वासः किं निवन्धन दिति। तसाद्रजतलविभिष्टभमानुभवाभावादनुभूयमान्द्रजतसः दृष्टं बाध्यलं मिथालं कर्वयतीत्यनुपपश्रमित्याप्रद्य निराकरोति नेपैति। इट्मबाकूतं पुरोवन्तिनि रजतार्थिप्रशन्ति विधिष्ठात्सवसाधाप्रशन्ति-लात संवादिप्रहन्तिवदित्यत्मानमेव विभिष्टज्ञाने प्रमाणम्। नच सर्वे थियां यथार्थला दि ग्रिष्टभान्यसमावेत वाध दित वाचान्। जान-

यति। न चेदं रजतमिति ज्ञानदयम्, पुरोवर्त्तिन प्रष्ट-च्यभावप्रसङ्गात् रजतस्यासच्चे तज्ज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वा-भावप्रसङ्गात् ॥ ३२॥

माचस सक्षेण यथार्थलेऽपि विषयनाधानाधाभ्यां यथार्थलायया-र्थले बाधकाभावाद् श्रन्थया नेदं रजतिमिति बाधः कथं स्थात् श्रप्रसक्तप्रतिषेधायोगात्। नच व्यवहार एव बाध्यते न ज्ञानं विषयो वेति वाच्यम्। विषयनिषेधस्थानुभवसिद्धलात्। श्रन्थया नेदं रजतव्यवचार<sup>(१)</sup> दत्येवोत्तेखः स्थात्। नचाप्रयोजनलं भेदाग्रहात् प्रवृत्तेरपपत्तेरिति वाच्यम्। तर्ष्टि सर्वदा प्रवृत्तिप्रसङ्गात्। न चोप-स्थिते प्रभेदाग्रहासेति वाच्यम् । तर्च्चभावप्रतियोगीदं रजतमिति ज्ञानान्तरमपि प्रवित्तप्रमङ्गात्। नच खतन्त्रोपस्थितेऽष्टभेदा-्यहात्रवृत्तिरिति वाच्यम् । तर्हि बाघवादिष्टोपस्थितेरेव प्रवर्त्तक-लोपपत्तेः। नच तर्हि रजतस्रारणमेव तदस्तीति वाच्यम्, माणस्य देशान्तरस्थलेन पुरोवर्त्तिनि उद्देन्त्रवस्यभावप्रसङ्गात् द्रहमिति ज्ञानस्य प्रवर्त्तकलेऽतिप्रमङ्गात्। तसाद्दोषवंभेन सार्यः-माणं रजतं पुरोवर्त्तिनि ग्रुफ्तादावारोष्य तत्प्रकारकपुरोवर्त्ति-विश्रेषकज्ञानं प्रवर्त्तकमभ्युपगन्तयम्। श्रन्यथा सत्यर्जतस्त्रलेऽय-संसर्गायहात्प्रवृत्युपपत्तौ विश्विष्ठज्ञानं प्रवर्त्तकं न सिध्येत्। तसा-द्कामेनापि र्जतलविग्रिष्टभ्रमानुभवोऽवश्यमभ्युपगन्तयः। स च निर्विषयो न समावतीति सविषयो वाचाः। एवञ्च तस्य बाध्य-

<sup>(</sup>१) गॅ, नेदं रजनमिति बाधने व्यवसार इति पाठः।

## सन्व बाधाभावप्रसङ्गात् देशान्तरसन्व रजतेन्द्रय-सन्तिकषीभावेन प्रत्यक्षत्वाभावप्रसङ्गात् रजतं साक्षा-

लानुपपत्था मिथालमिति। ननु भ्रमविषयरजतमसदेवासु नच तच प्रमाणाभावः। श्रमदेव रजतमभादित्यनुभवस्य सत्तादित्याग्र-स्त्वाद रजतस्थेति। न हि ग्रग्रग्रङ्कं साचात्करोमीति कश्चिदनु-भवति। श्रतो रजतस्यासंचे तञ्ज्ञानस्य प्रत्यचलमनुपपन्नमेव। किञ्चासन्नाम किञ्चिदस्ति न वा। नाद्यः व्याघातात्। न दितीयः कुतस्तुञ्ज्ञानं तस्ताद्रजतस्थासन्तमनुपपन्नमिति भावः॥ ३-३॥

भवत तर्षि भ्रमविषयख रजतखाधिष्ठाने सलं सदिदं रजतः

मिति प्रत्यचसलादित्याण्ञञ्जाष्ठ सल्ल इति। श्रयमभिसिन्धः यद्य
धिष्ठाने रजतं खत्याष्ठदं रजतमिति वाधो न खात्। निष्ठ सती

वाधोऽस्ति तस्य वाधायोग्यलादतो न सद्रजतम्। नर्षे सदिदं
रजतमिति प्रत्यचं कथमिति वाध्यम्। श्रारोपितस्य खतः सत्ता
भावेन प्रत्यचखाधिष्ठाणसत्ताविषयलादिति। श्रस्त तर्षि भ्रम
विषयख देणाल्तरस्यं पुरोवली त्रियसिक्तर्षां नरं दोषवणेन देणा
नत्तिय रजतात्मणा पुरोवर्त्ति ग्राम्मादि ग्रद्धते। इदं रजतमितीय
नेवान्यया ख्यातिरिति वदन्ति। ततस्र भाक्या प्रसक्तस्य वाधी
प्रप्रपद्धते। नच रजतेन्द्रियसिक्तर्षाभावेन रजतज्ञानस्य प्रत्यचलं

न स्राद्, विणिष्ठप्रत्यचे विणेषणसिक्तर्षस्य कारणलात्। नच तच

ज्ञानमेव सिक्तर्षीऽतिप्रसङ्गादिति वाच्यम्। विणेषणज्ञानिक्रोस्थे
न्द्रियसिक्तर्षविणेषणविणेस्थयोरसंसर्गाग्रहादीनां विणिष्ठप्रत्यचसाम-

# करोमीत्यन्भवस्य सर्वानुभवसिङ्गत्वात् तसाद्यम-नाचे श्रुत्तिनाशक्चे रजतमृत्यद्यते इत्यङ्गीकर्त्यम्।

मीलिन तस्तिन रजतप्रत्यचसभावाद्रजतेन्द्रियसमिकर्षसाप्रयोजकला-दन्यया सोऽयं देवदन्त इति प्रत्यभिज्ञानं प्रत्यचं न स्थात् तत्ताया अतीतलेन विशेषण्यचिकषीभावात्। न चेष्टापत्तिः अनुभविद्यो-धात्। त्रत एव ज्ञानस्य सन्निकर्षलमभ्युपगनायम्। नच तत्रांग्रे प्रतामिज्ञानसः स्मृतिलान् सन्निकर्षापेचेति वास्यम् जातिसाङ्कर्यः-प्रसङ्गात्। तसादिग्रेषणजानादिविशिष्टप्रत्यचसामया रजनविशिष्ट-देशान्तरीयरजतलप्रकारकपुरीवर्क्तिविशेश्वकमिदं प्रत्यचसक्षवेन रजनमिति ज्ञानमन्यया खातिरेव। श्रती न भ्रमविषयस्य मियालि-मिलाग्रञ्जाह देगानारेति । भ्रमविषयरजतस्य देगानारमचे तस-त्रिक्रमांभावेन तञ्ज्ञानस्य प्रत्यचलं न स्थादित्यचरार्थः। नच विग्रे-षणज्ञानविश्रेयोन्द्रियसिकार्षो दिविधिष्ठप्रत्यचमामय्या तत्रत्यचलं(६) खात्तखाः प्रवाचमात्रे कारणलानवधारणात्। नत्र सीऽयं देव-दत्त इति<sup>(२)</sup> प्रत्यचं न स्वादिशेषणमञ्जिक्षणीभावादिति वास्यम् तत्तांग्रेऽप्रत्यचलखेष्टावान्ततांग्रे ज्ञानस्य स्नृतिवात्। नत्रं जाति-साङ्ख्यंप्रसङ्ग इति वाच्यम् तसादीमलात् स्वविद्याति रिक्तमञ् नातिर्जिरस्तलाच । एवं तर्षि ज्ञानसेव तस्त्रिकर्षाऽस्तिति स्वेज

<sup>(</sup>१) ग, प्रत्यचं समावति विशिष्ठप्रत्यचसाचे विशेषणसम्बद्धां कार्णवास्थार्णाः दिति पाठा।

<sup>(</sup>१) म, प्रत्यशिकानसित्यपि सम्बद्धे ।

# रजतोत्त्याद्वलोविकसामग्राभावेऽपि पुरोवन्तीन्द्रियस

श्रतिप्रमङ्गात् । तथासि श्रनुमा<sup>(१)</sup>नादिखनेऽपि विशेथेन्द्रियमनि क्ष-विशेषणज्ञानादिविशिष्टप्रत्यचमामग्रीमचेन पर्वते विक्रिप्रत्यचं-मेव सात्। विञ्च यदवच्छेदेन<sup>(१)</sup> रजतस्य पूर्वमनुम्दतं तं तदः वच्छेदेन तज्ज्ञानं प्रत्यामत्तिरिति वाच्यम् । शुक्तिलावच्छेदेन र्जतस्य पूर्वमननुभूतत्वेन कथं तञ्ज्ञानं प्रत्यामितः। नच दोष एव ग्रत्यासन्तिरस्तिति वाच्यम् । स्ततन्त्रान्ययतिरेकाभ्यां भ्रम-कारणलेन क्रुप्तस्य तत्त्वे मानाभावात् । किञ्च विशेथेन्द्रियस्निकर्ष-लेन कार्णले गौरवात् विषयेन्द्रियमिकर्षलेन तदाच्यम्। यत्कि चिदिषयेन्द्रियम चिक्षेत्रेन कार्णलेऽतिप्रमङ्गात् तचापि यावदिषयेन्द्रियसञ्जिकषेतेन प्रत्यचकार् एतमवर्ष्यं वक्तव्यम् । तथा च विशेषणस्त्रिक्षणिऽपि कार्णं भवत्येव । श्रन्यथोणीया सार्दिते कुष्डिवि कुष्डसविग्रिष्टप्रयचनप्रसङ्गः। न चेष्टापत्तिः श्रनन्-भवात्। ततस भ्रमविषयसं देशान्तरमले तदिन्द्रियमिकाषी भावेन तज्ज्ञानस्य प्रत्यचलं न सम्भवत्येव । न चेष्टापितारित्याङ् रजतमिति।

नन्नवं सति पुरोवित्तिनीदं रजतमिति विधिष्टप्रत्यवस्य का गतिस्त्रच विषयाभावादित्याग्रङ्खाच तस्मादिति। यसात्कारणा- व द्रजतसास्त्वं भ्रमाधिष्टाने सत्तं देगान्तरसत्तव्य नोपपद्यते कर्म-

d

<sup>(</sup>१) स, चनुमित्यादिस्म इति पादः।

<sup>(</sup>१) ग, गहनक्रेटेन यदनुसूतं सदमक्ट्रेन सङ्गानसिति पाठः ।

#### विकर्षानन्तर्मिद्माद्याकार्वती सत्यामिद्मविक्व

दोषवणात् तसादित्यर्थः । किञ्च अमिवषयस्य देणान्तरसन्ते रजतार्थिनस्त्रचैव प्रवित्तः स्थाद् ज्ञानस्य स्विषये प्रवक्तंकलिनयमात् ।
नच रजतज्ञानं ग्रुक्तिमपि विषयीकरोतीति, पुरोवर्त्तिनि रजतार्थां (१) प्रवित्तिस्पपद्यत दति वाच्यम् श्रन्याकारज्ञानस्यान्यविषयले
संविदिरोधात् ।

नन् ज्ञानं यनेष्टतावच्छेदकवैणिकां विषयीकरोति तनेव पुरुषं प्रवर्त्तयतीति नियमाद्भान्तिज्ञानमिष ग्रुक्तौ रजतलवैणिकां विषयीक्ष्वंन् रजतार्थिनं तच प्रवर्त्तयतीत्यदोष इति चेन्न, रजत-लख् खतन्त्रोपस्थित्यभावेन ग्रुक्तौ तदारोपानुपपत्तेः। निष्ट पूर्वं-रजतलं विश्रेयलेनानुभृतं येन तस्य खतन्त्रोपस्थितिः स्थात् किन्तु रजतविश्रेषणलेन तथाच तस्य खातन्त्र्येणानुपस्थिततया तत्यंमर्गा-रोपोऽनुपपन्न एव। नच रजतोपस्थितिसामग्र्यां सत्यां रजतलस्य खातन्त्र्येणोपस्थितिसपपद्यते रजतलस्य जातिलेन तत्परतन्त्रलात्। श्रन्यया संसर्गाभावधीसमये प्रतियोग्धारोपवत् प्रतियोगितावच्छे-दक्तस्था (१)रोष्यसभवेनान्योन्याभावधीरेव स्थान्त संसर्गाभावधीः। तसाच्छुक्तौ रजतलसंसर्गारोपोन सभवत्येव रजततादात्यारोपे तः श्रारोष्यस्य देशान्तरे सन्तेन तचेव प्रवित्तः स्थात्। तस्मादिप भान्ति-काले रजतं ग्रुक्तावृत्पद्यत एवेत्यभ्युपगन्तस्यम्। किञ्चवमन्त्र्या

<sup>(</sup>१) ग, रजतार्थि द्ति पाठः।

<sup>(</sup>१) ग, वच्छद्कसाणारीप दति पादः।

### चैतन्यनिष्ठाशुक्तित्वप्रकारकाविद्यासादृश्यद्रश्नसमुदुद्ध-संस्कारसदृकतारजताकारेण तज्ज्ञानाकारेण च परि-

खातिपचे लारोषस देशान्तरमलेन (१) बाधोऽपि न सात् ज्ञानस्य खढ़िपेण बाधायोगेन विषयबाधात्तस्य वक्तव्यतया विषयसान्यच विद्यमानलेन तद्वाधानुपपत्तेः। नच तद्विशिष्ठ्यमेन बाध्यत दति वाच्यम्। तस्यासद्वप्रतया खाति-बाधयोरमभवात्। तस्यादिप भ्रमविषयं रजतं तत्काले जायते तचैवेति स्वीकर्त्तथम्।

बक्कें रजतोत्पादकसामय्या रजतावयवादेरसभावात् कथं भ्रम-काले ग्राह्मादी रजताद्युत्पत्तिः। न चादृष्टमेव तदुत्पादकमिति वाच्यम्; दृष्टसामगीमन्तरेण तस्य तदयोगात् श्रन्यथातिप्रसङ्गात्। दत्यत श्राह रजतोत्पादकेति। श्रयभावः, निह रजतोत्पादक जीकिकसामगी भ्रमविषय रजतोत्पादिका किन्तु तदिखचणेव। तथाहि श्रधिष्ठानेनेन्द्रिय-सिन्नकर्षानन्तरमिदमाकारद्यती चाक-विद्याकारद्यती च सत्यामनःकरणस्य बहिनिर्गतस्य(१) सादृश्य-सन्दर्भनसमुद्दुद्धसंस्कारदोषसहकारिसम्पन्नमिद्मविक्किनचितन्यनिष्ठा(१) ग्राक्तिलप्रकारकमज्ञानं रजताकारेण तज्ज्ञानाकारेण च परि-णमते।

मन्त्रानं रजताकारेण परिणमते द्रत्यसु तञ्ज्ञानाकारेण परिणमते द्रत्यनुपपनं प्रयोजनाभावात्। नच तस्य तद्व्यवहार एव

<sup>(</sup>१) ग, देशानारखलेनेति पाटः। (२) ग, विदर्गतस्थेति पाटः। (३) ग, निष्ठं इति पाटः।

समते। तस्य च मायाकार्य्यत्वाकिय्यात्वम् । एवं दृष्टा-र्थापत्तिकिपिता ॥ ३३ ॥

प्रयोजनमिति वाच्यम्। तस्य माचिष्यधस्तिन सुखादिवत्तेनैव रजत-व्यवद्वारीयपत्तेः । नच रजतस्यापरीचलसिध्ययमविद्यावस्यभ्यगम्यत इति वाच्यम् । श्रनाष्ट्रतसंवित्तादात्वयात्सुखादिवदविद्याद्यत्तिं विभाषि तदुषपत्तेः। न चानिर्वचनीय-रजतानुभवस्य माचिषो नित्यतया संस्कारजनकलासमावेन राजताकारा ऽविद्याद्यस्थ्पगमे तद्पहित-लेन क्षेत्रण साचिणी नाम-समावेन संस्तारोत्याच्या रजतस्यति-र्भवतीति वृत्यस्यपगम इति वास्यम् । ददमाकारवृत्यपदितलेन रूपेण साजिएो नाग्रसमावेन संस्कारीत्यच्या सृत्युपपन्तेः। अध्यवा रजतनामादा तदुपहितनामसमावेन सुखादिनामान्तदुपहितनामन-संस्कारोऽसः। तसाद्रजताकाराविद्यावृत्यभ्यूपगमो निष्पृयोजन इति॥ श्रुवीखते। संस्कारार्थमेवाविद्याद्यत्तिर्भ्युपगम्यते। न चेदमानार-वृत्युपरितमाचिनाभेन रजतमृतिजनकर्मसारोऽस्त इति वाच्यम्। श्रम्यानुभवर्षस्कारेणान्यसर्णायोगात् तथानिऽतिप्रमङ्गात्। अञ्च विषयनामात्तद्पितनामेन रजतसृतिजनक्षंस्कारोऽस्त्रिति वाच्यम् जीने तथा-दृष्टलात्। नच सुखादी दृष्टमिति वाच्यम् तचापि नदाकार हत्तेर स्थुपगमात्। श्रस्तुं वानाः करणतद्वर्याणां द्वतिं विना पाचिभारालं तदुपरितनामात् तत् सृतिजनकसंस्कारोऽपि श्रविद्यान कार्याणां घटादीनां तदाकारष्टित्तनाग्रेन तसंस्कारेक्यचेर्दृष्टलात् मातिमासिकर जनसायविद्याकार्यतया तदाकारहिननामात्तसं-

श्रुताथापितथ्या "तर्ति शोकमात्मविदि"ति शोकोपसस्तितप्रमात्रताद्विस्थस्य ज्ञाननिवर्यतं श्रुतस्।

स्कारो वाचाः। न हि कचिद्गत्याविषयमाणात्तदुपहितमाणेन तत्वं-स्कारो दृष्ट दति सर्वच तथेव भवितयमिति नियमोऽस्ति। श्रन्यथा स्वप्नपदार्थाकारक्त्यस्युपगमोऽपि न स्थात् तचापि साचिष्णं भानसभावात्। जायत्वप्नयोरहमाकारान्तः करणव्त्त्यस्युपगमोऽपि न स्थात्। न चेष्टापत्तिः श्रुतिविरोध श्राचार्य्यग्यविरोधस्य प्रसन्योत्। तस्मात् संस्कारार्थं प्रातिभासिकरजताकारा विद्यावन्त्रस्युपगम्। दिति वद्दन्ति। श्रन्ये तु कादाचित्क व्यवहारस्य कादाचित्कस्यगोचरज्ञानः साध्यतात् प्रातिभासिकरजतव्यवहारस्य कादाचित्कत्वात् तदाः= काराऽविद्यावन्त्रस्युपेयते। श्रन्यथा घटादिस्त्रपि तदाकारणनाः करणवित्तरित न सिथेत्। "तद्यवहारस्य साचिषेव सिद्धे"-

मानवं सति नृषिंदासमेरविद्यादितः किमयं खिछतेति वेत् प्रौद्रवादेनेति द्रष्टव्यम् । ननुः श्रमकाखेऽपि<sup>(२)</sup> सुक्षौ रज्ञतीः स्यक्तिरस्तु, तथापि तस्य क्षयं मिथ्यालमित्याप्रद्याद्व तस्य विति। रहित्तर्ज्ञतादेर्मिय्याले थयोक्तार्थापक्तिरेव प्रमाणसित्यभिप्रत्य दृष्टाः-र्णापत्तिन्द्वपणसुपर्यदर्गत एवभिति। दित्तीयार्थाप्रतिसुप्रपाद्द-

<sup>(</sup>१) ग्र, वेदान्तिम इत्यधिक पाठः। ग्र, खुपगन्त्रया केचिनुः प्रांतिभाषिकरजनस्था-परीचत्रया तदाकाराविद्याष्ट्रस्थासुपग्रम इति वदन्ति इति पाठः।

<sup>(</sup>१) में, समीति पानों न दस्सवे।

तस्य मिथ्यात्वमन्तरेण सत्यत्वे अनुपपनं सन्मिथ्यात्वं कल्पयति । सेयं श्रुतार्थापत्तिः । श्रन्तः करणविशिष्टं

यति अनेति। ननु "तरित गोनमाताविद्"-दत्यच गोनखेव ज्ञाननिवर्त्त्येत्रत्रवणात् कथमन्यथानुपपत्या बन्धस्य मिथ्यात्वसिद्धि-रित्याप्रद्य "क्रिचणो गच्छनी"त्यच क्रिचपदेनं सचणया यथा क्र्यक्चिममुद्राय उपलच्छते तथा ग्रोकपदेन बन्ध उपलच्छत द्रत्याच् ग्रोकोपचचितेति तस्रेति बन्धसेत्रर्थः। नच मत्रस् दुरितविषादेः सेतुदर्भनतार्च्छानादिना निरुत्तिदर्भनाद्वन्थस सचे ज्ञाननिवर्त्यंनानुपपत्तिः कथमिति वाच्यम्, दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयो-वैषिम्यात्। तथाचि न तावत्केवल-सेतुद्रभनेन ब्रह्मस्त्यादिपाप-निष्टित्तः किन्तु नियमग्रदक्षतेन। श्रन्यथा तचत्यसेच्हादीना-मिय पापनिवृत्त्यापत्तेः। नच तदिष्टम्, नियमविधायि-धर्म-प्रास्त्रसाप्रमाष्यप्रमङ्गात्। ततस्र तस्य क्रियामिश्रतया तदात्मकलेन ततः मत्यस्य निवृत्तिरूपपद्यते । तथा तार्च्यधानसापि मानस-क्रियालेन ततो विषय सत्यस निरुत्तिः समावति । प्रकृते साध-नान्तरं निर्पेच्याताज्ञाननिवर्च्यलं श्रूयते । बन्धसा ततात्वलेन तद-नुपपन्नमिति बन्धस्य मिथ्यालकृप्तिरिति महदैषम्यमिति नार्थापत्ते-रन्यथोपपितरिति भावः।

नतु प्रमाहलादिवन्थस्य ज्ञाननिवर्त्यलादुक्तं मिथ्यालम्। तप कोऽसौ प्रमाता त्रादिप्रब्देन वा किं विविचतम्? न तावदात्मा प्रमाता तस्यासङ्गलाजायमाःकर्णं तस्य जसलेन तद्योगात्, प्रमाह-

## चैत्न्यं प्रमाता कर्जा भोता केवलस्यात्मनोऽसङ्गत्वेन प्रमातृत्वाद्यनुपपत्तेः सुक्तिरजतवदात्माऽज्ञानादन्तःकर-

लादेश्वतनधर्मालाचेत्याप्रङ्ग्याहान्तः करणिति। न चातान्तः करणयोः प्रत्येकं प्रमाहलाभावे कयं विधिष्टे तत्यादिति वाच्यम्, विधिष्टेखे पारमार्थिकप्रमाहलस्थासभावेऽपि तस्मिस्तदारोपसभावात्। न चारो-पस्य प्रमितिपूर्वकलात्कयं सं दित वाच्यम्, श्रप्रयोजकलासा- घवात्पूर्वात्तभवस्थेव अमिनिमत्तत्या तस्य पूर्वभमस्वचणस्य सुस्तम-लेन विधिष्टे प्रमाहलारोपोयुक्तः। श्रादिप्रब्दार्थमाह कर्न्किकि सिमानित्यर्थः। कृतिः प्रयत्नः सं चोत्साहः। भोगाश्रयो भोक्ता। भोगः सुखदुःखानुभवः सं च धर्माधर्माहेतुकः ददं प्रमाहलादित्रस्यं विधिष्टस्थेवः नात्मनः केवसस्य (१) न चान्तः करणस्यित नोकदोष्य दिति भावः।

नेयायिकादयः नेवलस्थातानः प्रमाहलादिकं वदन्ति तिन्र् स्थिति नेवलस्थिति । "सासी चेता नेवलो निर्गुणस्य" "श्रमङ्गो ह्यसं पुरुषः"। "श्रप्राणोद्यमनाः श्रुसः" "श्रमन्तस्थाता विश्वस्पो ह्यसन्त्री" "एकस्त्रश्चा सर्वस्रतान्तराता न लिप्यते स्रोकदुःस्रेन वास्तः"॥

"म्रम्तोऽयमचिनयोऽयमविकार्योऽयमुखते"।

''ग्रारीरखोऽपि कोन्तेय! न करोति न खियते" ॥

"यथा वर्तगतं मौसादाकामं नोपस्थिते ।

र्मवत्रावास्थितो देशे तथाका नोपसियते" ॥

<sup>(</sup>६) म, नेवलस्य नानाकरणस्थिति पाठः।

#### णादिकं खरूपेण प्रत्यगातान्यध्यस्तम्। त्रध्यासी नाम

दति श्रुतिस्वतिवास्त्र ग्रेतः नेवसस्य निर्पाधिकस्यात्मनोऽसङ्गि<sup>(१)</sup>लादिप्रतिपादनेन तस्य प्रमाद्यलादिकं नोपपद्यते । श्रुतो विशिष्टस्वैव तत्, श्रुन्ययोदाद्वतप्रास्त्राप्रामाण्यप्रमङ्गात् । नैयायिकादीनामनिर्माचप्रमङ्गस्य सत्यस्य ज्ञानेन निरुत्त्ययोगात्, प्रास्तस्य ज्ञापकलेन कारकत्यायोगाद्य । तस्त्रान्त्रयायिकादिमतमनुपन्नमिति भावः ॥
क्ष्यन्तः करणविशिष्टस्य प्रमाद्यलादिकसुत्रं तद्युक्तम्, श्रात्मनोऽसङ्गलेन निर्वयवतया सावयविष्ठयाश्रयान्तः करणेन वैशिष्ठ्यानुपपत्तः । तथाद्यि न तावदात्मनोऽन्तः करणेन संयोगः सम्भवति
प्रागेव निरस्त्रलाम्नापि तादात्यं तस्य भेदाभेदक्ष्यलेन जडाजडयो-

स्तद्योगात्।

किञ्चानः करणस्य मत्यले तदैशिष्ट्यस्यापि मत्यलेन तस्य ज्ञानानिवर्त्यतयात्मनोऽनिर्मोचः प्रमच्येत। तथाच मोचग्रास्ताप्रामाण्यप्रमङ्गः, त्रनः करणस्य कित्यतले मानाभावात्। तसादिशिष्टस्य
प्रभाद्यलादिकमित्यमङ्गतमित्यतः त्राहः ग्रुक्तिर्जतविद्ति। यथा
ग्रुक्त्यज्ञानाद्रजतं कित्यतं ग्रुक्तो, तथात्माज्ञानात् स्वरूपेण प्रत्यगात्मन्यनः करणादिकमध्यस्म, तथाय (१) स्रयोगः। त्रनः करणमध्यसम्, जछलाह्यस्यलादाविद्यकलाच ग्रुक्तिर्जतविद्ति "च्द्यमपि

यहमत्रते"त्यादिश्रुतेस श्रनःकरणमधस्तम्। एतेनानःकरणस्य किष्यतेले मानाभावो निरस्तः। एवमनःकरणेऽप्यात्मा संस्टृष्टक्पेणा-

<sup>(</sup>१) म, उपज्ञनादीति पाठः।

<sup>(</sup>१) ग्र, चायमुयोगः इति पाठः।

#### पर्व परावभासः। सःच दिविधः। ऋन्वाध्यासोऽर्था-

भ्रासः, जडोऽहं चेतनोऽहिम्भृतरेतराध्यासस्य विविचतलात्। नच स्वरूपेणात्माध्यसः सर्वसाचितया वाधायोग्यलेन परमार्थलात्। ष्ठदासीनले सति बोधलं साचिलं एतसर्वमभिप्रेत्य ब्रह्मविदासेक-पुण्डरीको भगवान् भाष्यकार श्राहः।

"एवमइं प्रदाखिनमधेषखप्रचार्साचिषि प्रत्यगातान्यश्रस्य तं च प्रत्यगातानं सर्वसाचिणं तिद्वपर्ययेणान्तः करणादिव्यध्यस्ती"ति। एवञ्चातान्यन्तः करणादिनां वास्तववैधिक्यभावेऽणाध्यासिकवैधिक्यस्य सभावादिधिष्टस्य प्रमाहलसुपपद्यत दति भावः॥

नन्वातान्यनः तरणमधसमित्युक्तम्, तद्मक्वतम्, श्रधस्तानिक्ष्पणात्। तथान्वि न तावद्दोषजन्यलमविद्यादावयाप्तेः दोषप्रमायामितयाप्तेश्व, दोषस्य ज्ञानं प्रत्येव जनकलेनार्थं प्रति तन्त्वे
मानाभावात् (१)। न चान्वययितिरेकाभ्यां दोषस्यार्थजनकलिमिति
वाच्यम्, तथोर्ज्ञानविषयतयान्यथासिद्धलादनन्यथासिद्धान्वययितिरेकाभ्यां कारणलावधारणलात्। एतेन दोषस्योपादानलमध्यसं (१)
प्रति प्रत्युक्तम्, प्रमात्विषयकरणदोषाणामितरेतरविद्यचणलेनानन्यतलात् जन्यतावच्चेदकापरिचयाच। नापि सम्प्रयोगजन्यतम्, तदनाः करणाध्यासात् पूर्वमधिष्ठानिष्ट्रयस्तिकर्मस्याभावात्। न चाधिष्ठानसामान्यज्ञानस्य दुर्निक्ष्यस्यात् । नापि
विश्रेषत्वेनात्मनोऽधिष्ठानसामान्यज्ञानस्य दुर्निक्ष्यस्यात् । नापि

<sup>(</sup>१) ग, चेनि पाठा। (१) म, चध्यक्षं प्रतीति पाठी न दश्यति।

# ध्यासयेति । तनातसिँस्तदुिंद्वर्ज्ञानाध्यासः । यथा गुत्ती रजतुबुद्धियया वात्मन्यनात्मबुद्धिः ॥ ३४ ॥

संस्कारजन्यतमध्यस्तवं भावनाख्यसंस्कारस्य स्रितिजनकलेनाधं प्रति तन्त्रे मानाभावात् प्रत्यभिज्ञायामित्याप्तेसः। त्रत एव दोष-मस्ययोगसंस्कारजन्यलं तदित्यपास्तम्। नापि भ्रमविषयलं तङ्गम-स्थानिरूपणात्। तथारि न तावतांस्कार्जन्यज्ञानलं भ्रमल स्थता-वतिवाप्तेः। नच तन्माचजन्यतं तदिति वाच्यम्, तद्धंसेऽतिवाप्तेः। यधिकर्णप्रकारकज्ञानलं तद्घटेक्पमित्यादिप्रमाया-मतियाप्तेः। नाणमदिषयज्ञानलं तदतीतादिज्ञानेऽतियाप्तिः। श्रती-तलं नाम वर्त्तमानधंसप्रतियोगिलम् । श्रनागतलं नाम वर्त्तमान-प्रागभावप्रतियोगिलम्। तदुभयसाष्यसद्रूपतया तञ्ज्ञानिऽतिसाप्ति-र्वेञ्जलेपाथिता। श्रत एव विशेषाद्यत्तिप्रकारकलं तर्द्भीववित्तं तत् प्रकारकलं वा तदित्यपासि<sup>(१)</sup>। तसाच समविषयतमधस्तल-मित्यागद्भा इ अधारोनामेति। न चार्थाधारेऽवाप्तिरिति वाचाम्। श्रवभास्त्रत दति कर्महत्त्वा<sup>(९)</sup>र्थेऽपि तत् सम्भवात्। तत्त्व स्ताह्य-करणताऽयोग्याधिकरणेऽवभाखमानलमर्थेख तादृशाधिकरणेऽव-भारतं ज्ञानस्ति ज्ञानार्थाधासयोजीचणसमन्यः। श्रतो न काण-काप्तिः<sup>(ह)</sup> पूर्वेति भावः। श्रध्यासं विभजते स त्रेति। दैविधसेवाद ज्ञानिति । ज्ञानाष्ट्रासं प्रब्दयित तर्ने ति ॥३ ४॥

<sup>(</sup>१) ग, सम् इति पाटः। (२) ग, वुत्यन्ता इति पाटः। (२) ग, रिवयितस्थिति पाटोऽधिकाः।

## ग्रमाणजन्यज्ञानविषयः पूर्वदृष्टसजातीयोऽर्था -ध्यासः ॥ ३५ ॥

श्रयांधामं ज्ञचित प्रमाणेति । प्रमाणेन प्रयाचाद्यन्यतमेनाजन्यं युज्द्वानं तस्य विषयः पूर्वदृष्टेन पूर्वानुस्तर्जतेन मजातीयः रजतलेनेनेनजातीयः पूर्वदृष्टलानधिकरणलिमित्येतत् । श्रयं निष्कर्षः प्रमाणान् जन्यज्ञानविषयले मति पूर्वदृष्टलानधिकरणलमर्थस्याध्यस्तलिमित पूर्वदृष्टलानधिकरणलमर्थस्याध्यस्तलिमित पूर्वदृष्टामावेऽभिनवोत्पन्न-घटेऽतिचाप्तिः । उत्तरद्खाभावे सार्थन्माणिवविष्णुगङ्गादिषु श्रतिचाप्तिरतोविभेषणदयम्(१)र्थस्य ।

नम्ब तत्तावेदकं प्रमाणं विविचतस्त व्यवहारिकं वा।
श्राचेऽपीदं सचणं प्रातीतिकव्यावहारिकयोरणंध्यासयोरसाधारणं
साधारणं वा। नाद्यः प्रातीतिक सचणले व्यावहारिकाध्या सेऽतिव्याप्तिः
स्थात्, व्यावहारिक सचणले दतरचातिव्याप्तिः स्थादुभयोः प्रमाणजन्यज्ञान्वविषयलात्। न दितीयः धर्माधर्मयोरव्याप्तेसयोस्नावेदकश्रुतिजन्यज्ञानिवषयलात्। नच तदिष्टं ब्रह्मथितिरिक्तसर्वस्थाधस्तवेन
तयोरपि स्रज्ञ्यलात्। नापि दतीयः स्तर्वर विभागानुपपन्तेः।

किस प्रमाणाजन्यज्ञानं माजियेतन्यं विविधितं किं वा द्वितिन्यामः जीवेऽव्याष्ट्रापत्तेः। न दितीयः वैतन्येऽतिव्यामेः जाउँ द्वाविषयतया मन्भवापत्तेः। तसादिदं खडणमनुपप्रस्वितित्ते, मैवम्। तत्त्वावेदकमेवाच प्रमाणं विविधितम्। तत्त्व तत्त्वन्यज्ञानं द्वाविभ्यक्तंत्रन्यं तदिषयलं घटादौ

<sup>(</sup>६) ग, चर्चविद्वित पाटः।

प्रातिभामिकर्जतादौ च वर्त्तत इति नाव्याप्तिः। न चासभावः व्याव-हारिकप्रातिभामिकसाधार्णज्ञचणलात्। न चातिव्याप्तिः। नच धर्माधर्मयोक्षन्वावेदकश्रुतिजन्यज्ञानविषयतयाव्याप्तिरिति वाच्यम्, ऐकाल्यवोधकतन्त्रमस्यादिवाच्यविरिक्तस्य पारमार्थिकतन्त्रावेद-कलानुपपन्तेः। श्रतो धर्माधर्मयोर्नाव्याप्तिरिति खचणं सङ्गत-नेवेति।

श्रन्ये तु प्रमाणाजन्यन्यज्ञानविषयले सति पूर्वदृष्टवानधिकरणलं प्रातौतिकाध्यासस्य सचणम्। श्रव प्रमाणमज्ञातार्थबोधकं विव-चितम्। न चैवं यति घटादेरज्ञातलाभावात्तवातियाप्तिरिति वाच्यम् । प्रमाणाजन्यज्ञानविषयलभित्यनेनाज्ञातगोचरवृत्यनुपहित-वृत्यपहितविशेषचैतन्यविषयलं विविचतं घटादेरतथालामाति-याप्तिः। शक्तिरजतादेखयालमस्येत्र। भ्रमकाले शक्तिलप्रकार-कटत्तरभावात्। श्रज्ञातगोच्रहत्यनुपहितमिद्माकार्हत्यपहितं यदिग्रेषचैतन्यं तदिषयलं शक्तिरजतादी वर्त्तते। न चाज्ञानान्त:-करणादीनां प्रातिभासिकलात्तवाद्याप्तिरिति वाच्यम्। तेषां सर्वदा साचिषानुस्वमा<sup>(१)</sup>नलेनादृष्टपूर्वलानाचाप्तिः । नच पूर्वदृष्टलं नाम पूर्वका जीनदर्भन विषयलं पूर्वका जीनदर्भनं सा चिचैतन्यं तद्विषय-लानधिकरणलम् श्रज्ञानादिषु नास्तीत्यवाप्तिरिति वाच्यम्। मासु तर्चि तेषां प्रातिभाषिकलं संसारद्यायामवाधितलेन व्याव-हारिकलात्। एवञ्च खप्नाधारेऽपि योजनीयम्। यदारुपूर्वदृष्टलं

<sup>(</sup>१) ग, भूयमानेनेति पाडा।

### सोर्ज्य दिविधः प्रातीतिको व्यावहारिकश्चेति। तज्ञा-गन्तुकदोषजन्यः प्रातीतिकः। यथा गुक्तिरजतादिः।

Þ

नाम विषयमत्ताप्रयोजकद्रभनविषयलं विविचितम्, श्रसिन्यचे न सुत्राव्याप्तिरतियाप्तिवी । श्रयं निष्कर्षः, श्रक्तात्तमोचस्ट्रव्यस्प्र-विषयसत्ताप्रयोजकदर्भन-विषयलं प्रातिभाषिकखचणम् । तद्भिन्नलं व्यावहारिकाध्यामखचण-भिति वदन्ति ॥ ३ ॥॥

श्रर्थाधासं विभजते सोऽपीति। प्रातीतिकस्थ तजेति। तचोदादरणमाइ यथेति। व्यावदारिकाध्यामं खचयति प्रातीतिकेति। प्रतीतिकाले भवः प्रातीतिकः। तदुदाइरति यथेति। नकु भवलेवमध्यक्तलं ततः किमित्यत श्राह तथाचिति। श्रपरेतः दोषसंप्रयोगसंस्कार्ञन्यलमध्यस्तलिमिति वदन्ति । तेषामयमाप्रयः । दृदं खचणं प्रातीतिक व्यावदारिकाध्याषयाधारणम्। न चाविद्याध्या-वेऽव्याप्तिरिति वाच्यम्, तस्रालच्यलात् कार्य्याध्यापस्यैवानर्थहेतुत्वा **बिबचियिषितलेन तस्थैवेदं बचएम्। नच विशेषएवैयर्थं बचएद्यस्य**् नेन विवचितलात्। तथाचि दोषजन्यले मति मंस्कारजन्यलम्, मं-प्रयोगजन्यले सति संस्कारजन्यलञ्चेति। तच संस्कारजन्यलमध्यसलिम-ख्रके स्मृतावितवाप्तिसादारणाय दोषजन्येति । तावत्युक्ते दोषजन्यप्रमा-यामतियाप्तिः। चिविधो दोषः-प्रमाहदोषो, विषयदोषः, करणदोष-ञ्चेति । रागादिराद्यः, सादृष्णादिर्दितीयः, काचादिसृतीयः, प्रत्यचे विषयस्य कार्णलेन सादृश्य प्रत्यचप्रमाया दोषजन्यतया तचाति-

प्रातीतिकाभिनो व्यावहारिकः। यथाकाशादिघटानं जगत्। तथाच प्रमाद्यतादिवन्थस्याध्यस्ततया मिथ्या-त्वसुपपद्यते ॥ ३६ ॥

वाप्तिः खादेव, तदारणाय संस्कारजन्येति । नच दोषलेन दोष-ज्ञांसलविवचायासुत्तरदलवैयर्थमिति वाच्यम्, दोषलखानसुगतलेन तद्योगात्। नच दोषसंस्कारयोज्ञानजनकलेन कथमर्थस्य तज्जन्य-लिति वाच्यम्, श्रन्वययितिरेकाभ्यां तयोर्थं प्रत्यपि कार्णलाव-भारणात्। नच तदन्वयवितरेकयोज्ञीनविषयतयाऽत्यथामिद्धलेन ताम्यां तयोर्थं प्रति कथं कारणलावधारणमिति वाच्यम्, विनि-गमनाविष्टरेणोभयच हेतुले वाधकाभावात्। तसाद्दोषजन्यले सति संस्कारजन्यतमध्यस्ततमिति निरवद्यम्। तथा दितीयेऽपि स्नृता-वितिवाप्तिपरिचाराय सम्प्रयोगजन्यले सतीति तावत्युक्ते प्रमाया-मितिबाहिरत उत्तरद्खम्। न वैवमपि प्रत्यभिज्ञायामितवाहिस्त्वो-क्रबच्यासन्तादिति वाचम्, तद्भिन्नेले सतीति विशेषणात्। सम्प्रयो-गग्रब्दैनाधिष्ठानेन्द्रियसिकार्ष उच्चते। न चैवं सत्यन्तःकर्णा धामेऽवाप्तिस्तदाधिष्ठानेन्द्रियमनिकर्षाभावादिति वाच्यम्, तचा-धिष्ठानसामान्यज्ञानस्थैव सन्तिकर्षलेन विवचितलात्। नच प्रत्यगान त्मनोऽधिष्ठानस्य निःसामान्यविशेषतया कथं तत्सामान्यज्ञानं तत्पूर्वः मिति वाचम्, वास्तवस तसामावेऽपावि(१)सिक्सामान्यविग्रेष-

<sup>(</sup>१) गं, विखनिति पाछ ।

एतद्भिग्रायेणोर्तं भगवता भाष्यकारेण। "स्मृतिरूपः पर्व पूर्वदृष्टावभासः सजातीयावभास"इति अस्यार्थः स्मृतिरूपः संस्कारजन्यत्वेन स्मृतिसदृशः पूर्वदृष्टावभासः पूर्वदृष्टसजातीयावभास इति ज्ञानाध्यासपश्चे। अर्थाध्या-सपश्चे तु प्रमाणाजन्य ज्ञानविषयः पूर्वदृष्टसजातीया(१)-भासित इति। एवं श्रुतार्थापत्तिनिरूपिता। अभाव-प्रमा योग्यानुपत्तिभिकरणिका यथा घटानुपत्तन्थ्या

भावस्य सुस्तभलात् । श्रथ वा सम्प्रयोगजन्यले सति दोषजन्यलं सचणान्तरमस्तु । तसादिदमपि सचर्षं समञ्जसमिति ॥ १ ६ ॥

उन्नाभिप्रायं भाष्यसम् योजनीयमिति भाष्यकारं पूज्यन् तम्मचणमुदाहरत्येतदिति । भाष्यसम्मं व्यापष्टे त्रसार्थं दति । ज्ञानाध्यामपचे सम्मणं योजयित स्तिति । सृतेरपिनवं रूपम-स्विति सृतिमदृगोऽध्यामः । संस्कारजन्यलेन तयोः सादृष्यभित्याह संस्कारिति ।

नन् पूर्वदृष्टरजतादेरन्यच विद्यमानलेन तस्विकर्षाभावात् परचग्रुक्तादौ पूर्वदृष्टरजतावभागः कथं स्वादित्याणङ्ग पूर्वदृष्टेत्यंशं व्यापष्ठे पूर्वेति । पूर्वदृष्टेन रजतादिना रजतलेन मजातौयस्य

<sup>(</sup>१) ग, जातीयावभास द्ति पाठः।

घटाभावप्रमा भूतले जायते। तचानुपलिक्षरेव करणं वैन्द्रियं, तस्याधिकरणग्रहणोपश्चीणत्वात्॥ ३०॥

समकाक्षोत्पन्ना निर्वचनीयरजतस्थावभास द्रत्यर्थः । प्रयोधासे क्षचणं योजयित प्रयोति । पूर्वेति । पूर्वेदृष्टलानाधार द्रत्यर्थः । एवद्यान्तः करणस्थाध्यस्तया प्रमाद्यलादिवन्थस्य मिय्यालसुपपद्यत्त द्रत्यतो नार्यापन्ते रन्यथोपपन्ति रित्यभिष्रत्य स्रुतार्थापन्ति निरूपण् सुपसंदरति एवसिति । क्षमप्राप्तामभावप्रमानिक्षप्यत्यस्थावेति । प्रमुपक्षसेर्भावप्रमाकर्णलसुदादरणसुखेन विष्यद्यति यथेति । उपस्रसेरभावप्रमाकर्णलसुदादरणसुखेन विष्यद्यति यथेति । उपस्रसेरभावोऽनुपस्रस्थः तथा भूतसे घटो नास्तीति घटाभावप्रमा स्रायत दिति योजना ।

ननु-तर्कषदकारिणानुपखिधषदक्कतेन प्रत्यचेणाभावगदणसभावादनुपद्धिः पृथक् प्रमाणलं किमर्थं कच्पनीयं? गौरवात्। नचेन्द्रियव्याधिकरणगदणोपचीणलेनाभावेन समं सिक्नक्षाभावाच तत्
प्रमाकरणलानुपपत्तरनुपखिभानान्तरलमङ्गीकर्त्त्रथमिति वाच्यम्,
दन्द्रियेणाभावगदणेऽधिकरणगदणस्थायान्तरव्यापारलोपपत्तेः संयोगाद्यभावेऽपि विशेषण विशेष्यभावसिक्नक्षसभावेन यथोक्तप्रत्यचेणेवाभावप्रमासभावात्। किमनुपखिभानान्तरलकस्पनयेति नैयायिकादीनामागद्धामपाकरोति तचेति। श्रभावप्रमा सप्तस्यः।
एवकारव्यवच्छेद्यमाद्द निति। करणमित्यनुषच्यते। तथाच करणं
निद्ध्यमिति योजना। प्रतिज्ञातेऽर्थे हेतुमाद्द तस्वेति॥ ३०॥

### श्रभावेन समं सनिकर्षाभावाच। श्रसाधारणं कारणं करणम् नियत पूर्वेष्टत्तिः कारणम् ॥ ३८॥

मन्वधिकरणज्ञानस्य व्यापारताजेन्द्रियस्य तचोपचीणत-मित्याग्रङ्मा इ अभावेतेति । नचेन्द्रियाभावयो विग्रेषणविग्रेष्यभावः सिन्नक्षं दति वाच्यम्, सिन्नक्षां नाम सम्बन्धः । सच सम्बन्धिभ्यां भिन् उभयात्रितस्रेनस्रेति । विशेषणविशेखभावास्यातयातात् । तथाहि विशेषणस्य भावो विशेषणतं विशेषस्य भावो विशेष्यतं च तदुभयविशेषणविशेष्यखरूपमेव नातिरिक्तं। दन्दान्ते त्र्रयमाणोभावग्रब्दः प्रत्येकं विश्रेषणविश्रेष्याभ्यां सम्बन्धादिश्रेषणभावो विश्रेष्यभावस्थिति देधा सम्बद्धते नैकः। श्रतः सम्बन्धन्नचणास्वितत्वान विशेषणविशेष्यभावः सम्बन्धः । किञ्च व्यवस्तिस्तमस्याभावोऽपि ग्रचीत । तचायभावस्य विशेषणलात् । नचेन्द्रियसन्भविशेषणता-भावपुरुदेतुरिति वाच्यम्, परम्परया तसापि मलात्। नच साचात्मा हेतुरिति वाच्यम्, गौरवात्। किञ्चाख<sup>(१)</sup> सन्निकर्षलकस्पने · मानाभावात् श्रभावप्रमाथा श्रन्थथाणुपपत्तेः। नच समवायप्रह्यचे विश्रेषणतायाः क्रुप्रलेनाचापि सा भविष्यतीति वाच्यम्, समुवायस्य प्रागेव निरस्तलात्। किञ्च विशेषणतायाः समिकर्षलेनेव सर्वेच घटाद्गित्यच्यापि सस्भवेन समवायादेः सिक्षकांनं न सिध्वेत्। न चेष्टापत्तिः त्रपिद्धान्तात् । न चेन्द्रियेण भावपदार्थग्रहणे

<sup>(</sup>१) ग, किस तस्रेति पाठः।

संयोगादिसन्निकर्षः श्रभावग्रहणे विशेषणतेति वाच्यम्, विनि-गमकाभावात्। न चानुपलस्थेर्मानान्तरत्वकत्वनायां गौरवं तवैवेति वाच्यम्, वैपरीत्यात्। तथान्ति दम्द्रियस्थाभावप्रमायां कारणलं कर्णनीयम् पञ्चात्तस्य कर्णलं<sup>(१)</sup> च कर्णनीयम्, श्रमनन्धस्य तद्योगात्। विशेषणतायाः सिक्तिषेतं<sup>(२)</sup> च कस्पनीयमिति, तव पचे कल्पनाचयम्, श्रसात्पचे लनुपच्छेरभावप्रमाकारणची-भयवादिषिद्धतया तस्याः करणलं कस्थत दत्यतो लाघवम्। तथाचेन्द्रियं नाभावगाइकं तदसिक्षष्टलात्। यद्यदसिक्षष्टं न तत्तद्वाद्यकं यथा गन्धासन्तिष्ठष्टं चचुर्गन्धाग्राद्यकामिति । नचाप्रयो-जनलं व्यवितपदार्थसापि ग्रास्कलापत्तेः। नच देलसिद्धिः मिनकामावस्थोपपादितलात् । नच भावग्रास्कलसुपाधिः घटादौ माधाव्यापकलात्। पचे साधनव्यापकलाच। तसादिन्द्रियेणा-भावग्रहासकाव्भावप्रमाकर्णलेनानुपलक्षेमीनान्तरलमिति भावः। प्रमासचणमुक्ता तत्करणं प्रमाणमित्युक्तं पूर्वच। तच प्रमाभेदं निरूप किं तत्करणमिति जिज्ञासायां तस्चयति श्रसाधारणेति। श्रृष्ट्रादावतिकाप्तिवारणायासाधारणेति विशेषणम् ।

नतु करण्य कारणविशेषलात् कारणपामान्यग्रहं विना तदि-शेषोदुर्गह दत्याश्रद्धा तत्सामान्यं खचयति नियतिति । नियतल-मवश्यं भावितं कार्योत्पत्तेः प्राक्षासाधिकरणलं पूर्ववर्त्तालं न त

<sup>(</sup>१) ग, च, पाठोऽधिकः।

<sup>(</sup>१) ग, चेत्यधिकः।

### तिद्विधम् । उपादानकार्गं निमित्तकारग्रेति । कार्यान्वतं कारगमुपादानम्, यथा धरादेखेदादि ।

X

E.

प्रागभावोपखचितसमयलं प्रागभावखानङ्गीकारात्। ददं कारण-सामान्यसचणम्। नच परिमाण्डस्यपरिमाणे गगनपरिमाणादौ चातियाप्त्रिसेषां कुचायहेतुलादिति वाच्यम्। प्रागेव परमाणुवादस्थ निरस्तलेन पारिमाण्डखासिद्धेः। गगनादेः कार्य्यतया नि<sup>(१)</sup>रूप-तलेन तत्परिमाण्खापि कार्णलसभावात्। काजसाविधासम-न्धातिरिक्तले मानाभावात् तत्परिमाणं नास्त्रेव। ऋसु वाति-कासस्यापि तस्येश्वरात्मकतया तद्भित्रले मानाभावात्। तेनैव मर्वव्यवहारोपपत्तेस्रत्यरिमाणाना<sup>(९)</sup>मस्यापि कार्णलमस्येव । दिगोऽप्याकामात्मतया न तत्परिमाणेऽतिव्याप्तिः। मनमोऽप्यण्ले विशुले मानाभावात्, बाधकषद्भावात्, श्रुतिस्तिविरोधाच श्रुत्था तस्य कार्य्यवावगमेनान्तः करण परिमाणस्यापि कारणलमस्येवेति न कुचायतिव्याप्तिः। विभेषसचणं लगन्यथासिद्धनियतपूर्वविर्त्तलं तचास्ति घटादिकं प्रति स्ट्रिनन्यथासिद्धलं नाम श्रन्यान्यस्यतिरेका-तुपजीव्यान्वययतिरेकप्रतियोगिलं। श्रज्ञमतिविद्यरेष 🌬 🧸 🥼

कारणं विभजते तद्धिति । नच समवायिकारणासमवायि कारणनिमित्तकारणञ्चिति चैविध्ये वक्तव्ये कथं देविध्योकिरिति

<sup>(</sup>१) ग, निक्षितलेनीत पाउः।

<sup>(</sup>२) ग, परिमाणस्थेति पाठः।

कार्यानुत्रज्ञायाग्विकितं यथा घरादेः कुला-लादि। ब्रह्मतु मायोपहितं सत्यपन्तस्योपाधिप्राधा-

वाच्यम्, एतादृग्रपरिभाषाया श्रश्रमाणिकलात्। समवायस्य पूर्वं निरस्नलेन समवायिकारणासिद्धा तत्रात्यासम्बद्धपासमवायिकारणस्य स्वत्रामसिद्धेः तस्य दैविध्योक्तिक्चितेति भावः। उपादानकारणं सम्बद्धित कार्य्यति। कार्य्यतादात्रया<sup>(१)</sup>पन्ने कार्य्यान्वतमनन्यथासिद्ध-नियतपद्याद्वाविकार्य्यं निमित्तकारणेऽतिव्याप्तिवारणायादिविश्रेषणं स्वादावित्याप्तिवारणाय दितीयं तचोदाप्तरणमाप्त यथेति। निमित्तकारणं सम्बद्धित कार्यासुकूलेति। नच जगदुपादाने ब्रह्माण्यतिव्याप्तिरिति वाच्यम्, तस्याभिष्मनिमित्तोपादानलस्य विविचितलेन सचितलात्। नचादृष्टादावस्याप्तिरिति वाच्यम्, तमायुद्धोधस्य कार्यासुकूलव्यापारस्य सन्तात् न कोऽपि दोष इति

ननु ब्रह्मण्यतिन्या कार्यप्रपञ्चस्य अड्तरेतरेतरिवस्चणलात्करं ब्रह्मणोअगदुपादानलम्? नच श्रुत्येव (१) समधिगम्यतया धर्माधर्म-बह्मस्मणो नातिग्रङ्गनीयलाकोक्तदोष दति वाच्यम्, उपपत्तिविरोधे श्रुत्यर्थनिर्णयायोगात् श्रन्यथा मीमांसानारसप्रसङ्गात्। नच निमित्तमपि तत्समावति श्रसङ्गलादिश्रुतिविरोधप्रसङ्गात्। तस्मा-

<sup>(</sup>१) ग, कार्य्यतादात्म्यापञ्चिति पाठः।

<sup>(</sup>२) श्रुत्येकसमिमस्यतंथा धर्मा वदिति पादः ।

### त्येनोपादानं स्वप्राधान्येन निमित्तं च भवति । "तदै-म्रत बहुस्यां प्रजायेये"त्यादि श्रुतेः ॥ ३६ ॥

ध्न बृद्ध जड़मेवोपादानं वक्तयं न ब्रह्म । नच श्रुतिविरोधः स्टिति-न्यायविरोधे श्रुतेरर्थान्तरलोपपत्तेरिति वदतं साङ्खं प्रत्याह बुद्धेति। चेतनात् पुरुषाद्चेतनस्य केणादेरचेतन गोमयादेश्वेतनस्य दृश्चिकादे-रूत्पत्तेर्दृष्टलादिचचणलचेतोरप्रयोजकला "स्रोऽकामयते"त्यादिश्रत्या ब्रह्मणः उपादानलावगमेन श्रुतिविरोधे नेवखोपपत्तरप्रमाणतया मीमांसारमोपपत्तेः श्रुत्यनुकूषन्यायस्वेत प्रमाणलाङ्गद्वीत जगदुपा-न प्रधानं, तस्याचेतनस्य स्वातन्त्र्येण प्रवत्त्याद्यनुपपत्तेः । चेतनाधिष्ठितस्य प्रकटादेः प्रवृत्तेर्वोके दृष्टलात्, दृष्टानुरोधेनादृष्ट-कत्सनाया न्याय्यलात्, मन्वादिसृतिसमूत्ततया तदिरोधे निर्मूतः कापिचादिसृतेर्प्रमाणलाच, प्रधानादिकस्पनानुपपनेः । न चैव-मणसङ्गस्य ब्रह्मणः कयं जगदुपादानलमिति वाच्यम्, श्रनिर्वच-नीयमायोपहितं ब्रह्मोपाधिप्राधान्येनोपादानं ज्ञानग्रक्तिमदुपहित-खरूपप्राधान्येन निमित्तं चेत्यभ्युपगमाद्विरोधः। तदिद्युत्तसुपाधि-प्राधान्वेनेति। त्रावरणादिशक्तिमनायोपाधिप्राधान्येनेत्वर्थः। स्रेति। ज्ञानग्रक्तिमन्त्रायोपहितप्राधान्येनेत्यर्थः । ब्रह्मणोऽभिन्ननिमित्तोपा-दानले प्रमाणमाइ तद्धिति । ऐचतेत्यनेन निमित्तलमवगम्यते बद्धस्थामिति बद्धभवनश्रवणेनोपादानलमन्यस्य तदनुपपत्तेः प्रधाना-देरीचणाद्यसमावेनाग्रब्दतयाऽप्रमाणिकलेन न जगत्कारणल"मीचते-र्नाज्ञब्द्रसिति न्यायाचिति भावः ॥ इ.८. ॥

"प्रकृतिय प्रतिचाहष्टान्तानुपरे। धादि"ति सूचाच । तचकारणं दिविधम, साधारणासाधारणभेदात्। कार्य्य-माचोत्पादकं साधारणकारणं यथाऽदृष्टादि। कार्य्यविशे-षोत्पादकमसाधारणकारणं यथा चाशुषादि। प्रमायां

ब्रह्मणोऽभिवनिभित्तोपादानले व्याससूत्रं सम्बाद्यति प्रकृति-मिति। समन्वये चतुर्थपादे स्थितं "जनारास्य यत" दत्यसिन्धि-करणे ब्रह्मण्डारखन्नचणं जगत्कारणलं निर्णितं तत्किनिमित्तल माचसुतोपादानलमपीति ? अविग्रये ११ ई.चां चक्रे द्वादिना ब्रच्चणः कर्त्तृंनावगमात् खोके स्टरादिभिन्नस्य कुखाखादेर्घटादि-कर्द्दलदर्भनाञ्च, ब्रह्म जगतो निमित्तसेव, श्रन्यदेवोपादानमिति प्राप्तेऽभिधीयते ब्रह्म जगतः प्रकृतिक्पादानं निमित्तं च भवति । कुतः ? प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधात् । 'येनाश्रुतं श्रुतं भवत्यमतं मतमविज्ञतं विज्ञात'मित्येकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञाय 'यथा-मौस्येनेन म्हत्पिष्डेने'त्यादि दृष्टानीः ब्रह्मणो हिभन्ननिमत्तोपादा-नले प्रनयोरतुपरोधो भवति । प्रन्यया तदिरोधः स्थात् "तदै-चत बद्धसामि"त्यादि श्रुत्या तत्प्रतिपादनाच, श्रागमगम्येऽर्थे सी निक्कु सामादिदृष्टान्तन्यायसानवताराच । तसाद्वसीव नगतः प्रक्रतिर्निमित्तक्षेति। कारणकृपं निर्णेतुं कारणं प्रकारानारेण विभजते तचिति । कार्यिति । कार्यतावच्छेदकावच्छिककार्यानु-त्यादकले सति कार्यविशेषोत्पादकम्माधारणमित्यर्थः। कारणसम्बर्ण प्रकृतेः किमायातमित्यात्रस्त्रास् तथासेति ।

चक्षुरादि । तथा च घटाद्यभावप्रमायां घटाद्यनुपत्त-व्यिरसाधारणं कारणं तदेव करणम् ॥ ४० ॥

यद्यच घटः स्यादिति तर्कितेन प्रतियोगिसत्त्वेन तर्द्ध्यपत्तभ्येतेति प्रसज्जितोपलब्धिरूपः प्रतियोगी यस्याः

नतु क्षृत्तेन्द्रियखेवाभावप्रमानरणलोपपत्तावतुपख्येः किमथें करणलं कत्त्वनीयभित्याण्रञ्चा तदेवेति । श्रमाधारणकारणमतु-पद्धितित्यर्थः। दन्द्रियखाधिकरणज्ञानकर (१) णलेनान्यथासिद्धलात् । न तत्र करणलं सभावति । नचाधिकरणज्ञानस्थावान्तर्थापारतया नेन्द्रियखान्यथासिद्धिति वाच्यम्, ति कुं कुं कुं किपत्रपि घटं प्रति कं एणलप्रमङ्गात् । उन्नन्यायेन कुं कां क्षियान्तर्यापारल-सभावेन कुं कुं क्षां पितुरन्यथासिद्धाभावस्य वक्षुं प्रकालात् । तसादि-न्द्रियस्थाभावप्रमाकरणलस्थायङ्गतलेन तचानुपद्धिरेव करणमिति भावः ॥ ४ ० ॥

नन्वेत्रमनुपद्यभेरभावग्राहकले त्रात्मिन धर्माधर्मानुपद्या भूतते घटाभाववत्तदभावो ग्रह्मेत । नच योग्यानुपद्यभेरेवाभाव-ग्राहकलाभ्युपगमेन धर्माधर्मयोरयोग्यतया तदनुपद्या तदभावो न ग्रह्मेतित वाच्यम्, त्रनुपद्यभेर्योग्यताया त्रनिवेचनात् । तथाहि किं योग्यस्य प्रतियोगिनोऽनुपद्यभिर्योग्यानुपद्यभ्यः । किं वा

<sup>(</sup>१) ग, धिकरणज्ञानार्थलेनेति पाठः।

### सा योग्यानुपलिधस्तयाभावी छद्यते। नत्रश्री सिखित-भौविषयोऽभावः॥ ४१॥

योग्येऽधिसर्णे(र)ऽतपस्तियः? नाथः,समी पिशाचीन्यामावस्था-नुपबक्षिगम्यतं न सात्रतियोगिनोऽयोग्यतात्। न दितीयः श्रातानि धर्माधर्माद्यभावस्थानुपस्तिम्यतप्रसङ्गात्। न चेष्टापत्तिः त्रतीन्द्रियाभावस्थानुमानगम्बलाभ्युपगमात् । तस्रात् योग्यताया निवृत्तम्यक्विन योग्यानुपस्च्या तत्त्वस्कतप्रत्यचेण वाभावो ग्रेंचत इत्ययद्भतमेव। कथं तिर्द्धमावग्रहः? न कथमपि केवलाधि-करण्यतिरेकेणाभावसाभावात् । तस प्रत्यस्पीवासुस्यते इति थोग्यातुपचिकरणिकाभावप्रसेखुक्रमतुपपचिति वद्तं प्रभाकरं निराकर्तुं तर्कितप्रतियोगियस्त्रप्रक्रितप्रतियोगिकलम्तुपद्धक्ये-चीं ग्यलमित्यभिप्रत्य तिविवचनसार्थं वद्न् तयाभावी ग्रह्मत द्त्याच बहित्यहिना । तथाच यदि समे पिग्राचलं सात्ति समालव-द्पलभोतित तर्कितेन प्रतिथोगिरूपपिप्राचलम्बेन तद्पलक्षेः प्रसन्धनसमावात् । योग्यष्टित्ताजातियोग्यलात् । श्रती योग्या-नुपन्नक्र्या समी पित्राचान्यीन्यामावस्य ग्रहणं समावसीव । श्रातानि धर्माधर्माद्यापादनेन तदुपसर्थे रापाद्यित्मग्रकालापाच तद्भावी नातुपस्तिमान्यः वित्तित्तुमानगम्यः। नत्त नेवसाधित्ररूप्यातिदेवे णाभाव एव नासीति वर्त्तु प्रकास, घटाचनुपस्तव्या असे घटी

<sup>(</sup>१) म, खिकरणे प्रतिशोधमुपलिमाहित पाछः।

### समाध्यमाभाव एक एवं भेट्रे ग्रमाणाभावात्। तमाहि "सदेव सीम्येद्मग्र त्रासीत्" "सन्तानायन्

नासीत्याधाराधेयभावानुभवस्य मार्वजनीनलात्। त हि तदिव तस्याधिकरणं भवति। तस्याद्धिकरणातिरिक्षोश्भावीस्येव। सप योग्यानुपलक्ष्या ग्रम्स्युतं दति तत्करणिकाभाव प्रमेखुकं सुसङ्गतमिति भावः।

सन्वसम्प्रिश्चातान्पस्य भागो ग्रहाते वारतातान्पस्य वा ? नासः, अनवस्थाप्रसङ्गत् । न दितीयः सर्वदाऽभावपद्यम्पमङ्गा-दतीन्पस्य श्वित्वरणसम्भावप्रमाध्या न सङ्गतिमिति चेन्न, ज्ञाता-नुपस्य रिवाभावप्रमाकरणस्य । सन्नानवस्था, उपस्रव्यमावस्थ प्रमादिन्छतया तस्त्वावस्य स्वप्रकाणस्य स्वप्रकाणस्य । तस्त्वादभावप्रमाया अनुपद्यश्चित्वे कर्णम् ।

ननु क्रीऽसमभावः? न साबद्धादि मद्दान्योत्याभावः, स विभिन्नादेरमञ्जीकारात्। मापि भावभिन्नः स परस्वराष्ट्रयप्रसङ्गत्। सतीऽभावसानिस्वणात्। सन्प्रसभे र्मानान्तरतमन्पपनित्या-प्रद्वाहं नर्झिति। नजी नप्रस्थानंसुसिस्वति विषयीकरोति नर्झोसिस्ताः, सा सासी धीस नजमेसिस्वतधीसस्या विषयी-ऽभावी नासीति प्रत्यययेशीऽभावः ॥ स्र १ ॥

चित् वटादिरेकेकास पदार्थास प्रागमावादिभेदेन चतुर्विधा-भावमान्वति तान्त्रस्याह म चेति॥ एक प्रतियोगिकोऽभावोऽस्यना-भाव एक एवं। निह सर्वेषां घटादीनामेक एवाभायोवकं खें ति श्रुति स्वाभ्यां प्रागुत्पत्तेः कार्यस्य कारणात्मना सत्त्वप्रतिपादनेन प्रागभावस्य दुनिकृषि (१)तत्वात्।

THE.

ग्रक्यः, प्रतियोगिभेदेनाभावभेद्ख धर्वधवातलात् । तथा चैकस्य प्रतियोगिनः प्रागभावादिभेदेनाभावभेदोऽनुपपन्नः । तथाहि प्रति-योगिभेदेनाभावभेदो वाच्यः प्रतियोगिनोऽभावनिरूपकलेन तद्भेदमन्तरेणाभावभेदायोगात् ।

ननुः प्रतियोगिभेद्रामावेऽपि प्रतियोगितावच्चेदकभेदेनाभाव-भेदोऽस्त, प्रतियोगिवत्प्रतियोगितावच्छेदकस्यापि तन्निरूपकलात्। नच प्रतियोगितावच्छेदक्षणापि घटलखेकात्क्रथं तद्गेदेनाभावभेद् तस्य वस्तुत एकलेऽपि विभिष्टाविभिष्टक्षेपेण इति वाच्यम्? तद्भेद्रमभवात् । तथास्रि भवियत्कासम्बन्धिघटलं प्रागभावस्य प्रतियोगितावच्छेदनं भूतकाचिविष्यष्टं घटलं ध्वंसस्य भूतभविष्यदुर्त्त-मानकाबाविक्स घटलमत्यन्ताभावस्य केवबघटलमन्योन्याभावस्थेति प्रतियोगितावच्छेदकभेदेन प्रतियोग्यैक्येऽयभावभेदः समावत्येवेति प्रतियोगितावच्छेदकभेदेनाभावभेदकस्पनायामानन्ताभाव कल्पनाप्रसङ्गात् । तथान्ति यथा प्रतियोगिन एकलेऽपि भविखदादि-कासभेदेन प्रागभावादिभेदः। एवं प्रमेयलद्रवालपृथिवीलादिप्रति-योगितावक्हेदसभेदेनापि घटाभावः सिध्येत। इष घटोनासीत्यनु-भववत्पृथिवी घटोनासि द्रवं घटोनासीत्याचनुभवसापि सभवात्। तसात्र तियोगिताव च्हेदक्षे देनाभावभेदो न चैवसभ्यपगम्यते ।

<sup>(</sup>१) ग, दुनिक्यलंदिति।

# प्रागातमञ्जानात्वार्थस्य निरन्ययनाश्चनङ्गीकारेण् ध्वंस-स्यापि दुर्निरू<sup>(७)</sup>पितत्वात् ॥ ४२ ॥

दुर्निष्व इति प्रतियोगिभेदेनैवाभावभेदो वाचाः । ततस्र घटस्य प्रतियोगिन एकलात् तत्प्रतियोगिकाभावभेदोनास्वेवेति । तद-त्यन्ताभाव एक एवेति सिद्धम् ।

ननुः घटो भविष्यति घटोध्यसः घटोनासि घटो स्तसं नेति प्रतीतिवैस्वष्येन घटाभावविषय-वैस्वष्यस्यावस्यस्यादतः प्रमाणवर्तेन प्रागभावादयोऽवस्यमभ्युपगन्तयाः। प्रमाणसिद्धेऽर्षे युक्तीनामनवतारान्ता श्राभाषी भवन्ति। श्रन्यथा सुत्रापि प्रमा-णेन वस्तु निर्णयो न स्थात्। तदुक्तम्।

> "खातुभ्रताविष्याचे तर्कखाष्यनविद्यतेः। कथं वा तार्किकंमन्यसत्त्वनिष्ययमापुरादि"ति॥

तसासितियोग्येक्येऽपि प्रमाणवलेन प्रागभावादिभेदिसिद्धि-रित्यत त्राह भेद दति। त्रभावभेद दत्यर्थः। नच भविखतीत्यादि प्रमाणखोपन्यस्तवात्वयं तदभाव दति वाच्यम्? नहि घटो भविद्यतीत्यादिप्रतीत्याभावोऽनुभूयते, तथा नञ्जर्यानुस्त्रेखनात्। किं तर्हि घटस्य भविद्यत्कासम्बन्धः। न पैवं पूर्वकासे तस्याभावः, श्रमन्त्रप्रस्तुत्। न चेष्टापन्तिः, श्रमतः प्रश्चविषाणादे-हत्यन्तेरदर्शनेन तदुत्पत्यनुपपन्तेः। सतो वा कथं तद्भुत्पन्तिः

<sup>(</sup>१) ग, दुर्निक्यलात् इति पाठः।

कारकशापारविश्रश्रीहिति चैस, कारणाताना विश्वसानशाभिश्रश्च-कलमाचेण कारकशापारशार्थवस्तोपमत्तेः। एतेन भागमतः मत्रा श्रोगो वा श्राद्यचणसन्त्रश्चो वोत्पत्तिरिति प्रत्युक्तम् तङ्गविश्वतीति प्रतीतेरन्यविषयलात्रागभावो दुर्निक्प<sup>(१)</sup>दत्यभ्युपगम्य<sup>(१)</sup> तद्भ्युपगमे श्रुतिस्चिविरोधमाइ तथादीति

दृदं दृष्यमानं सवं कार्यजातमये दृष्टेः पूर्व सदेवासीदिति कार्णात्मना सन्तम्बधार्यते कार्यास्य तथापरस्य कार्यस्य प्राग्नत्यन्तः कार्णात्मना सन्तादुर्नमानकालेऽपि परमकार्णाद्मन्यनं तद्वति-केलेणाभाव दति सूत्रेण प्रतिपाद्यते । प्रागभावस्थेत् स्वीक्रियते तदि श्रुतिसूत्रविरोधः स्थात् । तसात्म दुर्निक्प<sup>(१)</sup> दृत्यर्थः । पृतेन सर्व कार्य स्वमनवास्थिकारणनिष्टाभावपृतिकोगिकार्यस्वद्वतिरेते-णाकाग्रवदिति प्रत्युक्तम् । श्रुति सूत्राभ्यां देतोवाधितविषयलाद्-सत्तार्यवादस्थाप्रामाणिकत्वेनासदुत्पत्तिराद्यत्वेन चानुमा<sup>(१)</sup>नानु-पपत्तेस्व प्रागभावेन विनानुपपत्तेरभावाद्य न तत्तिद्विरिति । श्रतपत्ते धंसोदुर्निक्प्प<sup>(१)</sup> दृत्यात्त् भागिति ब्रह्मपाचात्कारः । द्रत्यत्तेः पूर्वं स्विप्रचयोवीजाङ्करवत्रवादस्थानादित्वेन "सदेव सोस्पेद्सप श्रासीद्वस्त्व वा द्रमप श्रासीत् श्रात्मा वा द्रहेनेक एवाग्र श्रासीत्"

<sup>(</sup>१) म, दुर्शिकस दनि बाटा।

<sup>(</sup>२) ग, भ्युपैत्ये ति पाउः।

<sup>(</sup>२) मं, दुनिक्षण दनि पाठः।

<sup>(</sup>७) में, खनरोनानुमानामुपत्तिख वेम विनानुपपत्तेरभाषाचैति गाउँ।

<sup>(</sup>५) ग, दुनिक्य दति पछ:।

### अतादिनित्यवैकाजिकात्यन्ताभावान्योन्याभावसम् इतिश्रुतिविरोधापत्तेः श्रकोऽत्यन्ताभाव एक एव ॥ ४३ ॥

"नासती विद्यते भावः" द्राह्यादि श्रुति सृति वाकामतेः सृष्टेः पूर्वे प्रजीनस्य अगतः कारणात्मना सन्तप्रतिपादनेन कार्यस्य निरम्यस्न नामाङ्गीकारे तिद्दरीधप्रसङ्गात् ध्वंसी दुर्निस्पः (१)। नच घटोध्यस्य दिति प्रतितिः का गतिरिति वाच्यम्, तस्यासिरोभावमाचविषयनो-पपन्तेः श्रुत्यादिवाधेनानुमानादि प्रमाणान्तरानवतारास्य तंत्रेतरस्य भ्रममूखलीपपत्तेस्वित भावः ॥ १६१ ॥

नन् श्रुति स्वतिविरोधेन युक्तिविरोधेन च प्रागमावध्यंसयौरनङ्गीकारेऽप्यत्यन्ताभावान्योभावावस्यमभ्युपगन्तयौ । नच तच
प्रमाणाभावः । भ्रतन्ते घटोनास्ति वायौ रूपं नास्तीत्यासन्भवः ।
नाइमीस्वरः, लमदं न, भ्रतन्तं घटो न दत्यासनुभवस्य तच प्रमाणम् ।
स्वतिविनासकारणानिरूपणान्तावनादौ नित्यौ च, श्रत एव
वैकासिकौ । नचादैतश्रुतिविरोधः तस्या भावाद्वैतपरलोपपन्तः,
श्रन्यसा प्रत्यचादिप्रमाणविरोधप्रमङ्गात् । तस्मादत्यन्ताभावान्योन्याभावावभ्युपगन्त्रयावित्यामङ्गाद श्रनादौति । कि तौ पारमार्थिकौ
स्वतः मिश्राभ्रतौ । नाद्य दत्याद श्रद्धतेन्ति । नच श्रुतेर्भावादैतपर्लमस्तौ (१)ति वाच्यम्, सद्दोचे मानाभावात् । किञ्चाभावस्य

<sup>(</sup>१) दुनिक्य इति पादः।

<sup>(</sup>२) ग, स्तिति पाउः।

膨

प्रतियोगिनिरूपणाधीननिरूपणलेन तसत्ता समसत्ताकतया पार-मर्थिकलं न। सम्भवत्येव । नच प्रतियोगिनः सत्यलमस्ति । तस्य ब्रह्मज्ञानेन कस्पितलेन रच्जुमर्पविमाथ्यालस्थोपपादितलात्। नच प्रतियोगिमिथाले तसत्ताधीनमत्ताकस्य वास्तवलं समावत्यती दितीयः परिभिष्यते। अत एवाभावस्य चैकालिकलं किल्पतस्य ज्ञाननिवर्धनेन तदयोगात् । नच वायादौ स्तभविष्य-वैका जिकल मिति दर्त्तमानकालेषु रूपानुपच्या तदभावस्य वाच्यम् तस्यापि कस्यितलेन ज्ञाननिवर्त्यलेन<sup>(१)</sup> तदनुपपत्तेः। यन तु 'त्रस पर्वमातीवास्टिदिति' श्रुत्या सुक्तिकाचे पर्वस्थातामाचल-प्रतिपादनाच । नच कालखाविद्यासम्बन्धरूपलेन सुन्नौ सर्वव्यवद्वारा-भावेन सोपाधिककालखापि सुकावभावेन व्यवसारकालि चैकालि-कलं रूपाद्यभावस्य वायादौ विविचितमिति वाच्यम्, इष्टापत्तेः। श्रन्योन्याभावस्त्रभयथापि नास्येव । तथाहि । न तावदास्तवः उन्योन्याभावः समावति प्रमाणप्रतियोगिनोरमावात्। तथाहि न तावद्च प्रत्यचं प्रमाणमिन्द्रियाणां तद्यन्तिक्षष्ट्रत्वेन तैसाद्वहणा-थोगात्। नच विशेषणतेव यनिकर्षोऽस्तिति वाच्यम्, प्रागेव निरस्तवात् सम्बन्धान्तरानिरूपणाच । नायनुमानं तत्र प्रमाणं माध्यसाप्रसिद्धलेन तदयोगात्। भ्रतसं घटोनेत्यादि प्रतीतिर्वस्थ माण्विधयाऽन्यथाणुपपत्तेः । श्रतं एवोपमानाद्योऽपि न तच प्रमाण्म, नापि प्रतियोगी तस्य निरूपियतुं प्रकाते । तथासि न

<sup>(</sup>१) ग, निवक्तियति पाठः।

स च दिविधः पारमार्थिको व्यवहारिकश्रेति। "नेह नानास्ति किचने"त्यादि श्रुति प्रतिपादितः प्रपच्चात्य-नाभावः पारमार्थिकः स "चाधिष्ठानस्वरूपोऽधिष्ठा-

ताबहुटः प्रतियोगी तस्य तद्विरोधिलेन तद्योगात्। नापि तादाल्यं तत्प्रतियोगी तस्य घटस्रक्ष्यले तङ्गिले वा तद्योगात्। तथापि नच तहुटस्रक्ष्यमेव उन्नदोषानपायात्। नापि घटस्रक्ष्यानित्रां तत् तर्षि तद्योग्यामावस्य घटान्योन्यामावनायोगात्। नापि मिस्रले प्रतिभिन्नलं तत्, श्रन्योन्याश्रयापत्तेः। नाप्यमिस्रलेमाचं तत् तर्ष्यभेदात्यन्ताभावोभेद द्रत्यापतेत्। न स घटाभावः, न स्वयप्रतियोगिकोन्याभावोभवति। तस्रात् प्रमाणप्रतियोग्यनिक्पणादास्रवलावास्रवलाभामन्योन्याभावस्य दुर्निक्प<sup>(६)</sup> दत्यामिप्रत्यापरिग्रयान्यास्याद्यानाभाव एक एवत्याद् श्रात् स्ति। यतः प्राणमावन्यस्यामावाद्यानाभाव दुर्निक्पा<sup>(६)</sup> स्वतः प्राणमावन्यस्यानास्यान्याभावाद्यानाभाव दुर्निक्पां श्रात्रयान्यानामाव स्वतः प्राणमावन्यस्यानामाव दुर्निक्पां श्रात्यानामाव स्वतः प्राणमावन्यस्यानास्यान्याभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभावाद्यानाभा

तं विभवते स विति। श्राप्तं युत्पादयति नेति। रह प्रत्यमभिन्ने परमातानि नाना दैतजातं जीवेश्वरजगद्भूपं नास्ति, दृष्यमानस्य मायामयतेन मिथ्याद्धपलादिति भावः। "ज्ञानानन्दादिगुणकं ब्रह्मा"ति पदे नेनिरे तद्पि मासीत्याच किञ्चनेति। गुणगुण्यादि-स्वर्ण देतमपि नासीत्यर्थः। श्रादिश्रव्देन "श्रयात श्रादेशोनेति नेति" "श्र एव नेत्याता"ति श्रुतयो ग्रह्माने।

<sup>(</sup>१) ग, दुनिक्यहति पाठः।

<sup>(</sup>१) म, दुनिष्या दति पाटा ।

#### नातिरिक्त" इति केचित्। घटाखत्यन्ताभावो व्यावहा-रिकः। अयमेवाभेदप्रतियोगिकः। भूतर्लं घटोनेत्यादि-

ननु श्रुति प्रतिपादितप्रपञ्चात्यन्ताभावस्य कथं पारमार्थिकलम्, प्रपञ्चस्य कस्पितलेन प्रक्तियोगिसत्ताधीनसत्ताकस्य तद्योगात्? ब्रह्मचितिरिक्तस्य पारमार्थिकलेऽदैतश्रुत्या विरोधा-पत्तेस्रेखाग्रङ्घारोपितात्यन्ताभावस्याधिष्ठानमात्रलेन पारमार्थिकल-सुपपद्यत इत्याद स चेति। नचारोपितात्यनाभावसाधिष्ठान-माचलाभ्युपगमेऽत्रपत्तव्याधारमाणाभ्युपगमविरोधः स्थादिति वाच्यम्। न दि वयं भूतले घटोनासीत्यतुभूयमानसात्यनाभावसाधिष्ठान-माचलमभ्युपगच्छामः। तस्य घटादिसमानसत्तानस्य व्यावदारिकालेन स्रतसादिवद्धिष्ठानविस्त्रचण्वात् । किन्तु "जगद्धिष्ठाने ब्रह्मणि ने"त्यादि श्रुत्या प्रतिपाद्तिप्रपञ्चात्यन्ताभावस्थाधिष्ठानमाचलं अतिपादयामः । नचैतावतानुपचित्रमाणाभ्यपगमविरोधोऽस्ति । कोपि दोष इति भावः ॥ मतान्तरमाइ "श्रुधिष्ठाने" कि निषेध श्रृत्या गम्यमानः प्रपञ्चात्यन्ताभावोऽधिष्ठानब्रह्मखरूपापेचयातिरिक्र एव । नचाद्वेतश्रुतिविरोधसासा भावाद्वेतपरलादिति तात्पर्यम् । त्रचेदं चिन्यम्, श्रुतिसङ्कोचे मानाभावाद्धिष्ठानातिरिक्राभावस्थ प्रतियोगिमन्तासमसन्ताकतया प्रतियोगिनः कस्पितलेन तदधीना-भावस्थापि कस्पितलसीव वक्तस्यतया वास्तवलस्य दुर्निरूपलात्(१)

<sup>(</sup>१) स, दुनिक्यातान् इति पाठः।

प्रतीति विषयोमेद इत्युच्यते । घटोनास्तीत्यादिप्रतीति-विषयोऽत्यन्ताभाव इत्युच्यते वादिभिः । सर्वोऽप्यनित्य एव सर्वस्य ब्रह्मज्ञाननिवर्त्यत्वात् ॥ ४४ ॥

तसाद्यत्विचिदेतत् । दितीयं युत्पादयति घटेति । श्रयं याव-द्यारिकात्यन्ताभावः पूर्वोक्तयोग्यानुपन्तस्या ग्रह्मत दत्यनुपन्नस्थि-र्मानान्तर्मिति भावः ।

जन्नभावेकाष्ट्रीकारे अत्र वि घटो नास्ति अत्र वं घटो नेति
प्रतीति वेखचणं कथं स्थात्, ताभ्यां प्रमेयवेखचणस्थावस्थकलात्?
प्रम्यथा विखचणप्रतीतेराक (१) सिकलापत्तेरित्यत प्राप्त प्रथमेवेति ।
प्रम्ययया विखचणप्रतीतेराक (१) सिकलापत्तेरित्यत प्राप्त प्रथमेवेति ।
प्रयमत्यन्ताभाव एव दत्यर्थः । वादिभिरिति नेथायिकादिभिरित्यर्थः । प्रतो न प्रतीतिवैखचणस्य प्राक्तसिकला (१) प्रतिरित्त
भावः । अत्र खादावनुस्रयमानं घटात्यन्ताभावं नित्यं नेथायिकादयो
वदन्ति । जीवेश्वरभेदस्य प्रतितात्पर्यं ज्ञानस्त्याका जिराकरोति
सर्वोद्धमीति । जीवेश्वरादिभेदक्षपो घटात्यन्ताभावस्य सर्वोपीत्यर्थः ।
प्रवित्यलं नाम ध्वंसप्रतियोगिलं वा वाध्यलं वा । वाधः पूर्वमेव
निक्षितः । तच युक्तिं विक्ति सर्वस्थिति । ब्रह्मयतिरिक्तस्य भावा
भावात्मकस्य प्रपञ्चस्थाविद्याविस्थितलेन वाक्योत्य ब्रह्म (१) साचात्कारेण तिम्बद्तावुपादाननाभे सत्युपादेयनामस्थावस्थकलेन ज्ञाननिवर्यलसुपपद्यत दित भावः ॥ ४४॥॥

<sup>(</sup>१) य, धाकस्मिकता दति पाठः।

<sup>(</sup>१) में, खांकसिकता रति पाटा। ...

<sup>(</sup>१) म, प्रश्नातीकाचाचादिति पाठः।

श्रेन्थे तुः लौकिकतन्त्रान्तरबुडिमनुसरन्तोऽभावभेदं स्वीचकुः। तथाहि, प्रागभावः प्रध्यंसाभावोऽत्यन्ताभावेा-उन्योन्याभावश्रेति भेदाचतुर्विधोऽभावः। उत्यन्तेः प्राक्कारणे कार्य्याभावः प्रागभावः। यथास्ट्रादी घटाद्यभावः।

मतान्तरमाद श्रव्ये लिति। तन्त्रान्तरं न्यायश्वास्तादि (१) प्रति
श्वातार्थमुपपाद्यित त्याद्योति। प्रागभावं युत्पाद्यिति उत्यन्ते
रिति। श्रवादिप्रतियोगिजनकः प्रागभावं दित निष्कर्षः। श्रयवा (१)

विनायस्मानोवासं दित द्रष्ट्यम्। ध्वंसं युत्पाद्यिति उत्पन्निति 
र्जन्याभावो ध्वंसं द्रष्ट्यपः। श्रवानाभावं ज्ञ्चयिति प्रतीयोग्निति। 
प्रतियोग्यममानाधिकरणवं नाम प्रतियोग्यभिकरणिभिक्तरणवं 
प्रतियोग्यधिकरणानिकणवं (१) वा प्रतियोग्यभिकरणिभिक्तरणवं 
प्रतियोग्यधिकरणानिकणवं (१) वा प्रतियोग्यभिकरणिभिक्तरणवं 
प्रतियोग्यधिकरणानिकणवं (१) वा प्रतियोग्यभिकरणिभिक्तरणवं 
प्रतियोग्यभिक्तरणानिकरणवं । श्रन्योन्याभावं क्षण्यित प्रति
योगीति । प्रतियोगिसमानाधिकरणवं नाम तद्भिक्तरणाधिकर
णलम्, । न चाकाणस्य विभुलेन निर्धिकरणलान्तद्योन्याभावस्य 
प्रतियोगिसमानाधिकरणलाभावाद्याप्तिरिति वास्त्रम् । श्राका
ग्रीतयोगिसमानाधिकरणलाभावाद्याप्तिरिति वास्त्रम् । श्राका
ग्रीतयोगिसमानाधिकरणलाभावाद्याप्तिरिति वास्त्रम् । श्राका
ग्रीतयोगिसमानाधिकरणलाभावाद्याप्तिरिति वास्त्रम् । श्राका-

<sup>(</sup>१) ग, न्यायमास्त्रादिः प्रतिचेति पाटः।

<sup>(</sup>२) म, खयवामादिविनास्रीत पाठः।

<sup>(</sup>२) स, क्वचित् प्रस्ति चनवित्ररणविति पानी हस्यते ॥

ज्यानस्य नार्थेश्य कार्योऽभावो ध्वंसाभावः। यथा-मृत्यादि प्रइरणानन्तरं कपालादौ घटाद्यभावः। प्रति-योग्यसमानाधिकरणाभावोऽत्यन्ताभावः। यथा भूतला-दौ घटाद्यभावः। प्रतियोगिसमानाधिकरणाभावोऽन्यो-न्याभावः। यथा भूतलादौ घटादिभेदः। सर्वेऽप्यभावा श्रानित्याश्र ॥ ४५॥

एवमभावप्रमानिरूपिता। एवं षड्विधप्रमया

घटादिवत्तद्योग्याभावस्य प्रतियोगिसमानाधिकरणलसक्षवास्य तचा स्वीतिः । प्राकाणावयवो मायेवेति न कोऽपि दोष दित भावः । सर्वेषामभावानां प्रतियोगिसमानसत्ताकलेन मायाकार्यलाह्नस्यक्षाः नवाध्येलगिनियलमेव । न तन्त्रान्तरवत् नेषास्त्रित्वित्यलं केषास्त्रिद्ध-नियलमित्याह सर्वे स्ति । नच ध्यंसस्यानित्यले प्रतियोग्युक्यस्यन-प्रसृत्त वास्त्रम्, प्रागभावध्यंसस्य घटस्यानित्यलस्य लयेवाभ्युप-गतलादतो नोक्त दोष दित भावः ॥ ४ ६ ॥

श्रभावप्रमानिक्षणं निगमयति एवमिति । जन्तवं प्रमानिक् पणमस् किं तव तेनेत्वत श्राष्ठ एवमिति । जन्नप्रकारेण पश्चिमितः। प्रत्यचातुनित्युपमिति प्रान्दार्थापन्यभावप्रमिति भेदात् । भिष-येत्वर्थः । श्रावर्णेन सितं सावर्णं । श्रावर्णं नामावरणप्रक्रिः । साच निक्षिता ततस्र पश्चिष्प्रमाभिः प्रत्यचादिभिर्विषयावार्-कमज्ञानं नम्बतीत्वर्थः । सावरणमञ्चानं निवर्त्तते। तच परोक्षप्रमयाऽसत्त्वापद्व-मौळाज्ञाननिवृत्तिः। श्रपरोक्षप्रमयाऽसत्त्वाभानापा-दकाज्ञाननिवृत्तिः॥ ४६॥

॥ इति द्वितीयः परिच्छेदः समाप्तः॥

नश्चेषं सित परोचखले वद्घादेरिप प्रत्यचतापितः। तदाव-एकाज्ञानस्य तद्दोचरप्रमया निष्टत्तलात्। यदि न निष्टनं तदावर-काज्ञानम्, तर्द्धनुमित्यादिनिष्ठपणमनर्थकं स्थात्। न चानुमित्या-दिनिष्ठपणस्य स्वगोचरव्यवद्दारजनकलेनार्थवन्तमिति वाच्यम्, स्वगोचरवद्घाद्यावारक्ष्ञाननिष्टन्यभावेन तदयोगात्। श्रन्यथा प्रत्यचप्रमया निष्टन्तेऽयज्ञाने विषयसापरोचाभावप्रमञ्जात्। तसा-'दुभयतः पाप्रारच्जुरि'त्याप्रंक्य तद्यवस्थामाह तन्नेति। षष्टिधप्रमा-स्वित्यर्थः। श्रज्ञानेन स्वगोचरे दिविधो व्यवहार खत्यद्यते<sup>(१)</sup> विषयो-नास्तीत्यम्बत्यवद्दारोविषयो न प्रकाणते दति। श्रप्रकाणव्यवहार-स्वित । तत्रायन्त्रव्यवद्दारकारणमस्नावरणमित्युच्यते। श्रप्रकाण-व्यवहारकारणमभानावरणमित्युच्यते। एवद्य परोचप्रमयाऽसन्ता-

<sup>(</sup>१) ग, जत्याखवे दति पाठः।

वरणगित्रयुक्तं मौद्धाज्ञानग्रब्दवाच्यं निवर्त्तते। श्रतएवानुमित्यादिप्रमोत्पत्त्वनन्तरं न कश्चिद्पि विषयोनास्तीत्यनुभवति। किन्तु
वद्घादिरस्तीत्येव प्रतिपद्यते। श्रन्यथा तत्र प्रवृत्त्यनुपपत्तर्वद्भाद्यर्थिनां
श्रपरोचप्रमया तु दिविधावरणगित्तमद्ज्ञानं निवर्त्तते। श्रत एव
घटः स्पुरित घटं पश्चामीत्याद्यनुभवः। तदिद्माद्य परोचेत्यादिना
श्रमस्त्रेति विषयस्वामस्त्रमापाद्यति श्रमस्त्रव्यवद्यारं जनयतीत्यमत्तापादकं नास्तीति व्यवद्यारकारणं। तत्र तन्मौद्याज्ञानञ्चति। तथाउमस्त्रावरणगित्रयुक्तमौद्याज्ञाननिवृत्तिरित्यर्थः। मौद्यं नाम विषयसत्ताव्यवद्यारस्त्रयुक्तं। तत्रश्च षद्विधप्रमानिद्धपणमर्थवदिति भावः।

नन् यथा प्रत्यचस्वते प्रत्यचप्रमानन्तरं घटः स्पुरतीत्यनुभवात् पश्च घटादिस्पुरणं तथा परोचस्वनेऽयनुमित्यादिप्रमानन्तरं ब्रह्मादिः स्पुरतीत्यनुभवात् बङ्मादिस्पुरणमस्त्येव। तथा च कथं यथोक्तस्थवस्थान् सिद्धिरित्यचोच्यते। परोचस्थने बङ्मिसत्तामाचस्पुरणम्, प्रत्यचस्थने तु स्पादिविभिष्टलेन तत् स्पुरणमिति व्यवस्थासभावति।

नन्तपरोचखले घटादीनां दित्तमन्त्र इव परोचखले वद्मादीनां दित्तमन्त्रभोऽसि न वा ? नादाः, तच वक्मीन्द्रयमसिन् कर्षाभावेनान्तः करणस्य विदिर्गमनाभावेन तद्योगात् । श्रन्यथा-प्रत्यचखलेऽप्यन्तः करणस्य बिहिर्निगमनं विना दित्तिविषयमन्त्रभ-प्रसङ्गात् । न दितीयः, वद्मादिस्कुरणमेव न स्थात् । नच तच दित्तिविषययोः संयोगमन्त्रभाभावेऽपि सन्त्रभान्तरेण तत् स्कुरण-मस्त्रिति वाच्यम्, सन्त्रभान्तरानिक्ष्पणात् । तथादि न तावद्वत्ति-विषययोः स्वरूपसन्त्रभेन तत् सक्ष्पसन्त्रभ्याप्रामाणिकतात् ।

किञ्च खरूपसन्त्रनाभ्यपगमे तेनैव सर्वेच 🖫 विशिष्ट्यवहारीपपत्ती मननानरं न मिधेत्। किञ्च ज्ञानखरूपं वा विषयखरूपं वा जमयं वा सबन्धः। नाद्यः, घटज्ञानद्यायां पटप्रतीत्यापत्तेः। न दितीयः, श्रन्थकारस्यघटसापि प्रतीत्यापत्तेः। न हतीयः, पूर्वीत्रदोषापरिचारात्, श्रनन्तखरूपाणां समन्धकलकचने गौरवाच, नापि विषयविषयिभावः सन्तन्धः। तयोः। संयोगसन्तन्धसन्तरेण तद्योगात् श्रन्यथा<sup>(१)</sup> श्रतिप्रमङ्गात् । तस्रात्वयं व्यवस्थोपपन्ति-रिति? मैवं। परोचखले विषयेन्द्रियमिकार्यभावेनानाःकरण-विदिनिर्गमनाभावेन विषयाधिष्ठानचैतन्यसः प्रमाद्धचैतन्येनेक्याभावे-इपि सिङ्गञ्चानेन वज्ञाद्याकारहत्तौ यत्यां प्रमात्वेतन्यविषयचैतन्य-योर्वास्विकास विद्यमानलादुः होति प्रमुक्त । नेपातिप्रमुक्त हित वाच्यम्, तत्तदाकारहत्तेसदिषयभाने नियामकलात्। श्रत एव वज्ञा-देः परोचलेन भानमपरोचखलेलिन्द्रियार्थमिकर्षे विहिर्नर्गतानाः-करणहत्त्या विषयस्य संयोगसभावात्, दृत्या सावरणाज्ञानस्य निदृत्त-लाख । विषयप्रमाणप्रमात्माचित्रतन्यानामेकोपाधाकान्ततयेका-समानेन घटादिविषयसः सुखादिवत्याचिष्यस्वतयानावृतसंविज्ञा-दातमार् घटः सुरति घटं राजात्कारोमीति भ्रानविषयाम्बेजा-नुमवादपरोचनया विषयस्पुरणम् । परोचस्वते हु नर्देपरीत्याम् निसङ्गन्तानेन तदाकार्यस्याऽयत्तापादकमौद्याज्ञानसः निद्यत्तसा-दिषयप्रमाण-चैतन्ययोर्मेदाच । परोचतया बङ्गादैःसत्तामाविण

<sup>(</sup>९) ग, अन्यया धतिप्रवङ्गात् इति पाठी नः।

स्कुर्णिमिति व्यवस्था सम्भवत्येव। तसात् षिद्वधया प्रमया सावरणि ज्ञानिवृत्यातिदेषयभानं सभावति। "तत्त्वमस्था"दिवाक्यजन्या-परोचप्रमया ब्रह्मावरकम् लाज्ञानिवृत्त्यातत्साचात्कारसाभावत्येव। श्रतः प्रमानिष्ठपण्मर्थवत्तसाद्वोधेद्वार्ट्वतिद्वत्तिद्वा बोधो वा प्रमेति प्रमानिष्ठपणं सिद्धम्॥ ४६॥

दति श्रीमत्परमसंगपरिवाजनाचार्यश्रीमन्खयंप्रकाणानन्द-गरखतीपूज्यपादणिय्यभगवनाचादेवानन्दग्रस्वतीविरचिते तत्नानु-गर्यानयाखानेऽदैतचिन्ताकौसुभनान्ति दितीयः परिच्हेदः॥

#### श्रय तृतीय परिच्छेदः।

#### श्रीगणपतये नमः।

प्रमाभिन्नं ज्ञानसप्रमा। सान दिविधा, स्मृतिरनुभू-तिश्चिति। संस्तारमाचजन्यं ज्ञानं स्मृतिः। साणि दिवि-

#### ॐ नमः परमाताने ।

चराचराणामनिशं सुखाय यसावतारो भवतीति सनाः।
वदन्ति योनिं जगतामनन्तं तं कृष्णमाद्यं ग्ररणं प्रपद्ये॥ १॥
वृक्तिर्दिविधा प्रमाप्रमाभेदादित्यच प्रमानिरूपिता तचाप्रतिबन्धायाः प्रमायाः श्रज्ञाननिवर्त्तकलेन प्रतिबन्ध तिस्र्वृत्त्र्यायौः
जिद्ध्पणीयौ तचासकावनादिः प्रतिबन्धः तदुक्तम् पराग्ररेण ।
"भावना विपरीता या या च समावना ग्रुक ।
कुरते प्रतिबन्धं सा तन्तज्ञानस्य नापरमि"ति॥
तिन्वत्त्र्युपायः श्रवणादिः "श्रोतयो"त्यादि श्रुतेः। यद्यपस्य
ज्ञानसाधनलमवगम्यते तथाध्यप्रमाणलेन साचात्त्रद्युपपत्या प्रतिबन्धादिनिवृत्तिद्वारा मद्यावाश्यात्रभौत्यत्तावस्त्रोपयोग दति ज्ञानसाधनलस्यपयते । ततस्य प्रतिबन्धस्यसम्भावनादेरप्रमायामन्तर्भीवादवस्त्रमप्रमानिरूपणीयोत्यतः क्रमप्रान्नासप्रमां निरूपयति प्रमिति ।
प्रमालाविष्क्रसप्रमानिरूपणीयोत्यतः क्रमप्रान्नासप्रमां निरूपयति प्रमिति ।
प्रमालाविष्क्रसप्रमानिरूपणीयोत्यतः क्रमप्रान्नासप्रमां निरूपयति प्रमिति ।

# धा, य्यायोध्ययार्थभेदात् । यथार्थसृतिर्पि दिविधा अनात्मसृतिरात्मसृतियेति ॥ १ ॥

भिन्वषटचानेऽतिवाप्तिर्विरसा प्रमालं नामानिधगताबाधितार्थित-ष्यञ्जानलं, घटोऽयं घटोऽयमिति धारावाहिकज्ञानखले विरोधि-पटाकारवृत्यत्तिपर्यनं यावद्वटस्पुरणं तावद् घटाकारवित्तरेके विति नावाप्तिः। नच सर्वे ज्ञानं धर्मिणभाननं प्रकारे त विपर्यंश इति त्यायेन समादेशस्या प्रमारूपलेन प्रमाभित्रलाभावाद्याप्तिरिति वाख्यम्, धर्मेप्रज्ञानसानाः करणदृत्तिरूपलेन भ्रमसाविद्यादृत्तिरू-पुछ तङ्किनवानाचाप्रिरिति भावः। तां विभन्नते सा चेति। सस्ते-र्जन्यमाह संस्कारित । प्रत्यभिज्ञायामतिकाप्तिवारणाय मजिल्ला त्याः मंस्कारमहितेन्द्रियजन्यलेन तनावजन्यलाभावामातियासिः। मंस्कारधंसेऽतिवाप्तिवारणाय ज्ञानमित्युकं संकारस्तिविधः वेगी-भावना स्थितिस्थापकस्थेति क्रियाजन्यः क्रियाचेत्वर्वेगः। सत्वे<sup>(१)</sup>व्यदिए-निष्टोर्डनुभवजन्यस्यतिहेतुभीवनासंस्कारः यचान्तःकरणनिष्टोऽसा-माते। त्यायमतेलातानिष्ठः। श्रसाद्भिमताहंकार्स्वेव नैयायिकादीः नामातालात् । स्थितिस्थापकसंस्कारोधनुरादिनिष्ठः । यद्यपि वेग-स्थितिस्थापनयोः नियाहेत्वमेव तथापि भावनामंस्कारस - ऐतुलालकावजन्यं ज्ञानं स्वतिरितिसचसमुपपद्यते । स्वतिं विभ-अते माप्रीति। यथोद्देशं यथार्थमृतिं विभागपूर्वतं निरूपयति यथार्चिति ॥ १ ॥

<sup>(</sup>१) ग, घ, व्यक्ति मा०।

तन व्यावहारिकप्रपन्नो मिथ्यादयातात् जड्त्वात् परिच्छिन्नत्वात् शुक्तिरूप्यवदित्यनुमानसिद्धमिथ्यात्वा-नुसन्धानं यथार्थानात्मसारणम् ॥ २ ॥

यथार्थानात्मस्ति निरूपयति तत्र यावदारिकेति । तथोर्मध्य दत्यर्थः । पचस्य वा पचसमस्य वा दृष्टान्तलासस्यवेन तत्र यात्रि-यदायोगात् पचं विभिनष्टि यावदारिकेति श्रज्ञातसत्तावत्वं यावदारिकलं ग्रुक्तिरजतादेः प्रतीयमानसत्ताकलेन प्रातीतिकलात् दृष्टान्त उपपद्यते ।

ननु वादिप्रतिवादिनोः सम्प्रतिपत्तिविषयो दृष्टाम्तो वक्तवः प्रतिवादिभिः ग्रिक्तरजतस्यानङ्गीकारेण कथं स दृष्टान्त द्वि चेद्या प्रवाया खात्यादीनां पूर्वमेव निराक्तत्वेन ग्रिक्तरजतस्य साधित-लात् दृष्टान्तोपपत्तः ततस्य तत्र हेत्साध्ययोर्दृश्यलमिय्यालयो-व्यक्तिग्रस्थक्षवेन पचेऽपि दृश्यलहेत्ना मिय्यालं साधियतं प्रकाते स्थावहारिकेति पचो न विभियते चेत्तदा ग्रुक्तिरजतस्य प्रपञ्चान्तर्गत-लेन पचसुचिनिचिप्तलादनुपसंहारिहेलाभासः स्थाद् दृश्यलं हेत्-रतः पचिविभेषणमर्थवदिति भावः । एवञ्चानेनानुमानेन प्रपञ्चस्थाकाणा-देर्मिय्यालिसद्वौ सत्यां तस्य सिद्धस्य मिय्यालस्य पुनः पुनरनुसन्धानं यथार्थानात्मस्यरणम् । ननु मिय्यालं प्रपञ्चनिष्ठं न वा । त्राधे मायामय प्रपञ्चनिष्ठस्य कयं यार्थार्थं (१)यार्थार्थस्य वस्तुधर्मलाम्यपञ्चनिष्ठस्य कयं यार्थार्थं (१)यार्थार्थस्य वस्तुधर्मलाम्यपञ्चात्रस्य स्थावस्य स्थावस्य वस्तुधर्मलाम्यपञ्चनिष्ठस्य कयं यार्थार्थं (१)यार्थार्थस्य वस्तुधर्मलाम्यपञ्चनिष्ठस्य कयं यार्थार्थं (१)यार्थार्थस्य वस्तुधर्मलाम्यपञ्चनिष्ठस्य कयं यार्थार्थं (१)यार्थार्थस्य वस्तुधर्मलाम्यपञ्चनिष्ठस्य कयं यार्थार्थं (१)यार्थार्थस्य वस्तुधर्मलाम्यपञ्चनिष्ठस्य कर्यस्य स्थालस्य निष्ठालस्य निष्ठस्य स्थालस्य निष्ठस्य स्थालस्य निष्ठस्य स्थालस्य निष्ठस्य स्थालस्य स्थाल

<sup>(</sup>१) ग, घ, यथार्थलं दति पा ।

## तत्त्वसंस्यादिवाक्यार्थानुसन्धानं यथार्थात्मसर्यस्।

(१) याथार्थानुपपत्तेः । दितीयेऽपि पत्ते साधाभावेनानुमानस्य वाध्य एव स्थानसान्धियालानुसन्धानं यथार्थानात्मसर्णमित्यनुपपन्नमिति नैषदोषः । मिय्यालं प्रपञ्चनिष्ठमेव । नचावसुधर्मस्थावसुलात्तदनुसन्धानस्य कथं (१) याथार्थं ज्ञानगत (१) याथार्थस्य विषयप्रयुक्रालादिति वाच्यम्, ज्ञानस्य याथार्थं नाम मानान्तरावाध्यलं तद्पि विषयक्रतमेव सक्ष्पेण ज्ञानस्य वाधाबाधयोरयोगादिषयं वाधाबाधाभ्यां ज्ञानस्य वाध्यत्यपदेशात् । एवस् प्रपञ्चस्य मिय्यालं नामाधिष्ठानसत्तातिरिक्तसत्ताश्चलमेव तस्य केनापि प्रमाणेन वाधाभावात् प्रत्यचादीनां "वाचारमणं विकारो नामध्येयमि" त्यादि श्रुतिविरोधेनाप्रमाण्योपपत्ते मिय्यालसा (१) वाधेन याथार्थात्तदन्तस्थानस्यापि (१) याथार्थं सक्षवत्येवत्यनुमानसिद्धनिस्थालान्तः सन्धानं यथार्थानात्मसार्थमिति सन्धगुपपन्नमिति भावः हा १। ॥

यथार्थातासार्णं दर्भयति तत्त्वसिति तत्त्वमस्यादिवाक्यार्थस्वं पद्बच्छस्य ब्रह्मतं तदनुषन्धानं यथार्थातासार्णमित्यर्थः । यथोदेशं यथार्थस्मृतिं निष्ण्य कमप्राप्तामयथार्थस्मृतिं विभव्य निष्ण्यति व्यव्यार्थिति । पूर्ववदिति । यथार्थस्मृतिवदनात्मस्मृतिस्मिति दिश्वेत्यर्थः । श्रयथार्थानात्मस्मृतिं दर्भयति प्रपञ्चस्विति । ननु

<sup>(</sup>१) ग, घ, यथार्थलाल इति पा०। (१) ग, घ, वयार्थलम् इति पा०।

<sup>(</sup>१) ग, घ, यथार्थलस्य इति पा॰। (१) ग, घ, वास्त्रतेनेति पा॰।

<sup>(</sup>५) म, घ, यथार्थसम् इति पा०।

# श्रयकार्थस्मृतिर्पि दिधाः पूर्ववत् प्रपञ्चस्य सत्यत्वानु-

"घटः धन् पटः समिति प्रत्यचेण प्राणा वै सत्यसि" ति श्रुत्या प्रप-ञ्चरा सत्यतावगमात्रमाणिसद्भरा ब्रह्मवद्ययार्थतात्वयं तत्सारण-ब्रह्मानुसन्धानसायययार्थलापने तित्यामृङ्गास <u>स्वाययार्थ</u>लमन्यया सिक्येलि। प्रपञ्चस्य "वाचारसाणं विकारो नास क्षेत्रं" "सोऽनृतासि-बन्धोऽनृतेनात्मानमन्तर्धायुक्षेद्यः "तस्याचानकतो अवेदिः"ति स्ति-स्मृतिप्रतेरतरमाणाधिकरणन्यायेन ब्रह्मभिनस्य मिथ्यावस्य निस्नि-तलाह् "घटः सन्ति"त्याद्त्रित्यचादेनधिनाधिष्टानसन्तिषयनो-पपतिः॥ नत्र "प्राणा वै पर्यामि"त्यादि शुत्येतरशुत्यादिवाधः किन्न--सादिति वास्त्रम्, प्रापादीनासुत्यक्तिविनाग्रश्रवणेन कालस्या-नाथलरूपमळलायोगात्, नायश्त्यतात्त, "प्राणा वे मळामि"व्यादि श्रुतेर्व्यावहारिकमत्यलविषयलोपपत्तेस्वयेतरश्रुतिवाधायोगात् प्रत्युत "वाचारसणा"दिश्रुतेन्धीयम्बलेन तयैव प्राणमत्यलश्रुतेर्वाधः। तस्मा-त्रपञ्च किथालात् सत्यलानुसन्धानमयथार्थानातासर्णमिति दितीयं निरूपयति शहकारेति। युक्तमेवोक्तमिति भावः। अस्मिति छतिः कर्णं यस मोऽहङ्गारः स श्रादिर्वेषां तेऽहङ्गारा-द्यसिव्विति यावत्।

ननु सर्वेषां परीजनाणामहमनुभवविषयखेवातालेनाभिमतला-त्वणं तखातानुसन्धानमयथार्थातासरणिमति चेत् प्रत्णोतः भवान् देखायज्ञानसाद्धानाः सर्वेऽहमनुभवविषयासत्त कोऽयमाता तय॥ न तावदेख प्रात्मा जत्यानिविनागवन्ताद्रूपादिमलाख्यव्यास घटनत् ।

### सञ्चानम्यथार्थानातासस्याम् सिथ्यावस्तृत्वात्तस्यादः-द्वारणदिषातात्वानसन्धानम् ॥ ३ ॥

नचाप्रयोजकालं क्षतहानाकताभ्यागमदोषप्रमङ्गात् । "तसादा एत साद्ज्यसमयादन्योऽन्तराता प्राणमय"रति श्रुतेश्च नापीन्त्र-याणामातालं करणलादासादिवत् वनवद्वत्रसुदायलाच वङ्गीतिकलाच । भजाप्रयोजनं करणस्य ज्ञाद्रलायोगात् । न हि वासादिः करणस ज्ञाहलं दृष्टं जानामीत्यातानो ज्ञाहलसानुभव-सिद्धालात् । बद्धमसुद्रायस्थाताले विरद्धाभिप्रायतया सद्यः प्ररीर-पातप्रसङ्घाच । नच 'वरगोष्ठी'न्यायेन बह्ननामात्मलमविषद्भमिति वाच्यम् । योऽइं प्रथामि मोऽइं सृप्रामीत्यभेद्रप्रत्यभिज्ञाविरोध प्रमङ्गाच । भौतिकखाताले पूर्वीकदोषानपायात् । श्रतो वेन्द्रियान प्राचाः स्थातमा वासुविकारत्वात् वास्त्रवासुवत् णामातालं नापि ''तसाजा एतसात् भाजमयादन्योऽन्तरातमा मनोमय'' दति युतेस् । नापि मन श्रात्मा करणहादिन्द्रियवत्। नच मनमः कर्णेन्धं निरा-क्षतलात्ततस्यानातालं कथमिति वाच्यम्, निश्रमतानुसारेण न्यायन मतानुसारेण वा तदुपपत्तेः श्रसानाते द्वत्यत्तिविनामवन्तादिवि देतुईष्ट्रयः। "तसादा एतसात्मनोमयादन्योऽन्तरात्मा विज्ञानमय" इति अतेश नायस्कार 'श्रातम दृष्यतात् घटवत् । नरापयोज-क्रलं विप्रचेहेत् चिन्तेरेव वाधकलात् । नवेष्टापत्तिः अन्येसस हुगूपलानङ्गीकारात् । श्रमानाते कार्य्यकेन तद्योगात् । एतेन बुद्धिचित्तयोरात्मलं प्रसुत्तम्, "तस्राद्या एतसादिञ्चानमयादन्यो-

ऽन्तरातान्द्रमयः दति श्रुतेश्च नायानन्द्रमयग्रब्द्वाच्यमञ्चानमाता-जड़लात् ज्ञाननिवृष्ट्यतेलाच ।

"श्रवायं पुरुषः खयं च्योतिर्भवति"

"श्रजोनित्यः प्रश्वतोऽयं पुराणः"।

"श्राकाणवसर्वगतश्च नित्यः"

"चेचं चेची तथाकृत्स्तं प्रकाशयित भारत"?

नित्यसुर्वगतः स्वाणु"रित्यादि श्रुतिसृतिभिरात्मनस्तिनल-नित्यलावगमात् तदेपरीत्यानुभवादज्ञानमनात्मेव एतेन ग्रून्यमात्मेति प्रत्युक्तं तस्वापि साचिभास्यलात् कथं पुनर्देशदीनामसमनुभव-विषयलादनात्मलमित्युच्यते देशदीनां चिदात्मनस्वान्योन्याध्या-सादेशदीनामसमनुभवविषयलं स्तदेशे तददर्भनात्। श्रन्यथान्य-चापि तत्प्रसङ्गात्। तस्मादसङ्गरादिष्यात्मलानुसन्धानमयथार्थात्म-स्मरणमिति निरवद्यम्। कस्तद्धांत्मेति चेदज्ञानतत्कार्थ्याणि सर्वाण्ये यो निजसत्तया प्रत्यचतया भासयति ममाज्ञानं ममासङ्गरो मम नुद्धादिरिति स एवात्मा तस्य स्वप्रकाणचिद्रूपलात् स्मर्णस्मरणे न सम्भवतः। न सि नित्यस्य स्वप्रकाणानुभवस्य स्वात्मनः स्मर्णं वा विस्मरणंगभवति तथाच श्रुतिः।

> "निषु धामसु यद्गोग्यं भोका भोगस्य यद्गवेत्। तेभ्यो विश्वचणः साची चिन्नाचोऽचं सदाभिवः॥

साची चेताः नेवसोनिर्गुणस्वै"त्याद्यादेदाद्यज्ञानानाविस्तत्रणं स्वप्रकामं चिद्रूपं साचिणं दर्भयना उन्नच्च ।

"ऋजान तत्कार्य तदीय भेदानधाचयन्ती निजसत्तयेव सातुँ

# आत्मिन कर्नृत्वानुसन्धानं वा अयथार्थात्मसार्एं स्वप्नस्वनुभव एवं न स्मृतिरिति वस्थते। स्मृतिभिन्नं

च विसातुं महो न प्रका सुष्टादिषु खप्रभयासि साचिदिति" "सन्ताता सङ्गः श्रमङ्गोऽयं पुरुषः श्रमङ्गो न हि सन्त्रत" दत्यादि-श्रुतेः श्रत एवाकत्तां सः तदुक्तम् भगवता ।

"प्रकृत्येव च कर्माणि कियमाणानि सर्वग्रः। यः प्रस्ति तथात्मानमकर्तारं स प्रस्ति"ति॥ "श्रनादिलानिगृणलात्परमात्मायमथयः। ग्ररीरखोऽपि कौन्तेय न करोति न खियते"॥ यथा सर्वगतं सौद्ध्यादाकाग्रं नोपखियते। सर्वचावखितो देन्ने तथात्मा नोपखियते॥ यथा प्रकृष्णयत्येकः स्रद्धं कोकित्ममं रविः॥ वित्रं खेली तथा स्रद्धं प्रकृष्णयति भारत"॥

इति च तसादात्मासङ्गश्चिद्रूपः खप्रकामोऽकत्ता । कसाई कर्त्तीति चेदहद्वार इति वदामः साभासान्तः करणमहद्वारः । कृतद्वात्मनोऽहद्वरोमीति कर्त्तृलानुभवः श्रहद्वारचिदात्मनोरित-र्व देतराविवेकेनान्योन्याधासासः ॥ ३ ॥

तसादातानि कर्तृतायनुषम्भानमययार्थातासरणमितार त्रात्मनीति । नच "कर्ता प्रास्तार्थनसादि"ति स्वकारेणातान कर्तृतप्रतिपादनात् तसान्कर्तृतानुसम्भानस्य कथ्मयः यार्थमिति वास्त्रम्, तच सोपाधिकातानं एव कर्तृतप्रतिपादनात् । 'यशाः च ज्ञानमनुभूतिः। साच दिविधा यथार्थाऽयथार्था चेति यथार्थानुभूतिः प्रमा ॥ ४ ॥

तचोभयचे'त्युत्तराधिकरणे तेनैव ग्रद्धसातानः कर्तृतापवादा-दन्ययानुजापरिचारो देचसम्बन्धाञ्चोतिरादिवद्थिःखुत्तर सूच-विरोधापत्तेः। नचातानः कर्त्तृलं प्रतिपाद्य पुनस्तद्यवादे सूच-कारस्य किस्प्रयोजनं "प्रचालांद्भि पद्मस्य दुरादस्पर्धनं वर्"मिति न्यायादिति वाच्यम्, श्रात्मनः मोपाधिकं कर्त्तृलमपि नास्तीति साङ्ख्य निराकरणार्थं तदातानोऽस्तीति प्रशाध तच कर्त्तृत्वमात्मनः पारमार्थिकमिति वदतो नैयायिकादेर्निराकरणार्थ-मुत्तर् सूचे कर्त्तृलमपोद्यते । श्रन्थया खवाकाविरोधः श्रुतिसृति-विरोधस प्रसच्येत । तस्रादात्मनः कर्तृतप्रतिपादनं तदपवादस्रेति द्वमर्थवदेव । तसादातानि कर्त्तृलाद्यनुष्ठन्थानस्थायथार्थलसुपपन-सेवेति भावः। ननु खप्तस्याणयथार्थस्यतिलात्कुतो न ग्रद्धात दत्यतः श्राह स्वप्नस्विति । र्थं प्रयामीत्यनुभवादिति भावः । न स्मृतिरिति तथोन्नेखाभावादिति भावः। सृतिं निरूप क्रमप्राप्ता-मतुभूतिं खचयति सृतौति । सृतिलाविक्ति सृतिभिन्नेज्ञानमतु-स्रतिरत्तभव दत्यर्थः । सृतावितयाप्तिवारणाय सृतिभिन्नसित्युक्तम्, घटादावतिव्याप्तिवारणाय ज्ञानमिति । तां विभजते सा चेति । प्रथमां युत्पादयति यथार्थिति । यथार्था चासावनुभूतिस्रेति कर्य-भार्यः। तस्या यायार्थं नामावाधितार्थविषयतं तदति तस्रकारकां

17

सा निरूपिता। बाधितविषयानुभूतिर्यथार्था। सापि दिविधा, संश्योनिश्ययश्चेति। एकस्मिन् धर्मिणि भासमानविरूद्धनानाकोटिकज्ञानं संश्यः। एकस्मिन्

वा । न च निर्विकस्यकज्ञानस्य निष्प्रकारत्वादस्याप्तिरिति वास्यम्, श्रग्राब्दनिष्प्रकारकस्य तस्याप्रमाणिकत्वेनानङ्गीकारात् ।

नन्वभिनवोत्पन्न घटाद्यर्भविकस्पकस्य जन्यविशेषणञ्चानजन्यवस्य वक्तव्यलेन निर्विकस्पकलिसिद्धिरिति चेन्न, विशेषणज्ञानस्य विशिष्टञ्चानस्त्रेले तदुपपत्तेः। श्रन्यथातिप्रसङ्गादिशेषणञ्चानस्य विशिष्टञ्चानस्त्रेले मानाभावाच । नच दण्डीतिञ्चाने विशेषणञ्चानस्य विशिष्टञ्चान-लावन्द्देनान्वय्यतिरेकाभ्यां कारणलस्य कृष्ठतयान्यचापि तदस्त्रिति वाच्यम्, दण्डीति ज्ञानस्य विशिष्टविशिष्ट्यावगादिञ्चानलेन तच विशेषणञ्चानस्य कारणतयाद्यस्यतिरेक्तयो-रन्ययादिद्धलेन विशेषणञ्चानस्य तत्ते मानाभावात्। तस्याद्यान्द्र-निष्युकारकञ्चानमप्रमाणिकमेवेति न काण्ययाप्तिः। नच शान्द-निष्युकारकप्रमायामयाप्तिरिति वाच्यम्, श्रस्य व्यवद्यतिरकप्रमानस्य ज्ञानस्य तस्यानस्य व्यवद्यतिरक्षानस्य तस्यानस्य विश्वप्रमानस्य विश्वप्य विश्वप्य

त्राद्यव्याख्यानै वर्षमधारणं तर्दि मा प्रमा निरूपणीयेत्याकाङ्गा-यामाद सेति । दितीयपरिच्छेद इति ग्रेषः । दितीयाया खचण-माद बाधितेति । विषयाभावप्रमावाधस्तदिषयोगिधितः स विषयो यसास्ता तथा प्रमायामितव्याप्तिवारणायाद्यविग्रेषणमयथार्थसृता- धर्मिणि स्वाकारविरुद्धधर्मदयवैशिष्ठावगाहिज्ञाना-विरुद्धज्ञानं संशय इति केचित्। सच द्विविधः प्रमाण-संशयः प्रमेयसंश्ययकेति। तच प्रमाणगतासम्भावना-प्रमाणसंश्यः। यथानाभ्यासदशायां ममोत्पनं जल-ज्ञानं प्रमाणं नवेति संश्यः। स च प्रमाङ्गिनश्रयान् निवर्त्तते॥५॥

वातिव्याप्तिवारणाय दितीयं तां विभजते सापीति । संग्रयं सच-यति एकसिकिति । एकेकसिन्धर्मिणीत्वर्थः । अन्ययते आमा-वा पनमा वेति समुहासम्बन्धंगये याप्तिः स्वात् स्वापुषु स्वाविति समूचालम्बनभनेऽतिवात्रिवार्णाय भाषमानेत्युतं समूचालम्बनप्रमाः थामतियाप्तिवारणाय विरद्धेत्युक्तम् । ननूक्तबचणमंग्रयस्य धम्मेग्र-प्रमायामितयाप्तिरित्यापद्म मतान्तरेण जचणमाहेनेति । एकेक-स्मिनियेये सस्य संप्रयतेनाभिमतस्य योऽयमानारः स्वाणुलादिस्त-दिबद्धोयोऽयमानारः पुरुषलादिसदुभयवैशिष्ठावगान्ति यञ्जानं स्थाण्या पुरुषो वेत्यादिविदद्धं ज्ञानं संग्रय दत्यर्थः । श्रास्त्रान् पर्ने एककोटिकज्ञानमपि कचित्रंग्रयाभिमतं केचित् नृधिंदाश्रमश्री-चरकाः। संप्रयं विभजते स चेति। प्रमाणसंप्रर्थं यूत्पाद्येति त्विति। तयोर्मध्य दत्यर्थः। प्रमाणसंत्रयोदिविधः प्रमाणसंत्रयः करणसंत्रवञ्च तत्राद्यमाच यथेति । प्रमाणसंत्रयः कस्रातस्त्रवस्तेत रत्यामञ्जाह स चेति। नतु प्रमाणस्य भावः प्रामाण्यं तद्त्र

#### प्रामार्ग्यानश्चयस्तु स्वत एव प्रामार्ग्यं नाम तदित

परमालमेव किं जातिरूपाधिर्वा नाद्यः श्रव्याप्यद्यत्तिलात् । न दितीयस्तरानिर्वचनादित्याग्रङ्म प्रामाण्यस्त्र पंत्रं प्रामाण्यं परतो रुद्धते इति नैयायिकाः स्वतो रुद्धत इति मीमांसकाः ॥ ५ ॥

तच पर्मतं द्रुषियतुं खमतमाइ प्रामाखिति। एवकारेण प्रामाण्यस्य पर्तोग्रञ्जलं प्रतिषिधते तज्ञचणमारः प्रामाण्यं नामेति । प्रामाण्यनियुवस्त स्वत एवेल्यमम् । तच प्रामाण्यस्रह्पं निरूप खतस्तं निर्विकि तस्येति। प्रामाण्यसेत्यर्थः । खप्रन्देन प्रामाण्यसु-चते तखात्रयो ज्ञानं तद्वाहिका यावती सामगी तद्वाहालं खतस्व-मित्यचरयोजना अन भट्टा एवं योजयन्ति प्रथमम्यं घट इति ज्ञानं जायतेऽनन्तरं मया घटोजात रति घटस जातलं प्रतिस भीयते तया जाततया जानमत्मीयते। तथासि घटोजानविषयः ! ज्ञाततावलात् सुखाद्विद्यनेन प्रकारेण ज्ञातता लिङ्गकानु मित्या घटनानं तिन्तृष्टं घटलवित घटलप्रकारकं प्रामाण्यं च रहाते। ततस खात्रयस घटजानस गाहिका यावती मामगी जाततालिक्क-कानुमितिरूपा तद्वाञ्चलं प्रामाण्यस स्नतस्त्रमिति तचित्रम्, ज्ञानविषयतातिरिक्षज्ञाततायां प्रमाणाभावात् । जातौ घट इति प्रतीते र्ज्ञानविषयलेनायुपपत्तेः। श्रन्यथा दृष्टी घटो ध्वस्तोषट इति प्रतीत्या दृष्टनादिनमपि सिधेत । निञ्चातीनोषटीज्ञात इत्यत्यस्थानेन तचापि जातता सिर्धन्। न विष्टापत्तिरिगश्रय-

#### तत्प्रकारकत्वं तस्य खतस्वं-नाम यावत् खात्रयग्राहक-

धर्मासमावात् । किञ्च<sup>(१)</sup> ज्ञातताया श्रपि ज्ञानविषयतया तचापि ज्ञातता सात् तथानवस्थाप्रमङ्गस्तसाद् ज्ञातताया श्रप्रामाणिकलान-सिङ्गकानुमित्याज्ञानं प्रामाण्यञ्च ग्टब्सत दत्यमङ्गतमेतदिति मन्य-मानाः । प्रभाकरासु एवं वर्णयन्ति घटमदं जानामीत्येवं रूपं ज्ञानं घटं कर्म तया भाषयति श्रात्मानमात्रयलेन खं खप्रकामलेन तत्र खात्रयज्ञानस गाहिका यावती सामग्री खप्रकाणज्ञानरूपा तया खनिष्ठप्रामाण्य ग्रह्मत इति प्रामाण्यस्य खतस्तं तदपि न जन्यज्ञानस्य स्वप्रकाणले मानाभावात्। श्रन्यज्ञानेनान्यग्रह्णे-ऽतिप्रयङ्गात् तदिद्मण्ययङ्गतमितिमन्यमाना सुरारिमित्रा एवं योजयन्ति घटेन्द्रियसिकार्यनन्तरमयं घट इति ज्ञानं जायते पञ्चाद् घटमहं जानामीत्यनुव्यवसायेन व्यवसायज्ञानं ग्रह्मते विषय विषयज्ञानं व्यवसायः। विषयिविषयज्ञानमनुव्यवसायः ततस् खात्रयस व्यवसायस व्यवसायस गाहिका यावती सामग्री त्रनु-व्यवसायादिरूपा तया व्यवसायनिष्ठं प्रामार्ष्यं रहन्नते । तेन तस्य पूर्वसुपिखतलादिदमेव प्रामाण्यूतस्त्रिमित तन्तु च्हं श्रनुव्यवसायस्य प्रागेव निरस्तलात्तेन तद्भइषायोगात्। मनसः प्रामाष्यस्य निराक्तन-लेनात्मुनः संयोगासभावखोक्तलाच ज्ञानख मानसप्रत्यचलायोगात्। तसादिद्मसङ्गतमित्यभिष्रत्य खपचे खतस्त्रज्ञचणं योजयति

<sup>(</sup>१) ग, घ, तसादिति सा ।

ग्राह्यत्वम्, स्वात्रयोदितज्ञानं तद्गाहवं साश्चितन्यं तेन तिवष्ठं प्रामाण्यं यद्यत इति स्वतः प्रामा-ण्यम् ॥ ६॥

**5**-'

खात्रयेति । ततस्र खात्रयस्य गाहिका यावतीमामग्री माचीरूपा तद्वाद्यलं प्रामाण्यस्य स्वतस्वमित्याह इति स्वतः प्रामाण्यमिति ।

नन्वेवं भवतामपि गांचिणि किं प्रमाणं न तावत्रत्यचं रूपादि-ही<sup>(९)</sup>नतेन चचुराद्यगोचरतात् मनसोऽनिन्द्रियतेनाप्रमाणताच । नायनुमानं तञ्चायचिङ्गाभावात् । नचाच्छारोऽनातमः दृश्यलाद् घटविद्यनुमानेन पचधर्षतावलात् साचिमिद्धिरिति वाच्यम्। पचतावच्छेदकानिर्वचनेनानुमानांवृतारात्। श्रतएवाचद्धारः खय-तिरिक्तद्रष्ट्वो दृश्यलात् यंमतवदिति परास्तम् । नाणुपमानं तस्व नियतविषयतात्राषागमस्रखार्थान्तरपरतात् नाषर्थापत्तिस्रोन विनी तदनुपपत्तेरभावात् । नच सुखादिव्यवद्वारः खगोचर्ज्ञानं विनानुपपन्नसंस्तत्कस्पयति तच साचिनैतन्यमेवेत्यर्थापत्त्या तत्तिद्धि-रिति वाच्यम् । सुखादिव्यवहारसात्मसमवेतसुखादिविषयज्ञाने-नोपपन्नलेनार्थापत्तरन्यथोपपत्तेः। तस्मात् प्रमाणाभावस्य तवापि तुख्यतात् कर्थं प्रामाण्यस्य साचियाचालं स्वतस्तं वेत्यतः प्रामाण्यस्य परतस्त्रमभ्युपगन्तव्यम् । परतस्त्रं नाम यावत् स्तात्रवयाचकाति-रिक्तग्राद्मलम् । तथाद्दि प्रामाष्यात्रययवसायज्ञानमनुव्यवसायेन

<sup>(</sup>१) ग, घ, रचितलेनेति पा॰।

स्रुवाते। प्रामाणवं वश्यनुमानेन स्रुवते। तथाहि विवादगोचरापवं व्यवसायज्ञानं प्रमाणं भवित्तमर्छति समर्थप्रवृत्तिजनकलाद्वातिरके-णाप्रमाणज्ञानवदिति। श्रथवा प्रथमानुव्यवसायेन व्यवसायो ग्रह्मते। द्वितीयानुव्यवसारेन तन्निष्ठं प्रामाण्यस् । श्रन्यया प्रथमोत्पन्नं जलजानं प्रमाणमप्रमाणं वेति संप्रयो नस्याद्नभ्यासद्प्रायास्। तस्मात्परत एव प्रामाण्याच दत्यचोच्यते "माची चेता नेवची निर्मणस्ति" "वाचः माची मनमः माची" "एतचो वेत्ति तं पाडः चेत्रज्ञमिति तदिदः" "च्योतिषामि तज्ज्योतिस्तमसः परसुच्यत" इत्यादि श्रुतिस्रितिप्रतेभ्योऽज्ञानतत्कार्य्यावभासकः साचीचिदातमा-वक्षमभुपगन्तवोऽन्ययोदाच्तत्रपुतिसृतीनामप्रामाक्षप्रसङ्गात् । तासामर्थानारपरविमिति वाच्यम्, उपक्रमादि चित्रस्तेत्रेव तातपूर्यस्य निश्चितलेन तदयोगात्। तथानुमानादिष तत्सिद्धिः। तथाहि <del>प्रजाःकरणतद्भर्यातिरिकाहमनुभवगोचरोऽद्दमनुभवे</del> वा खयनिरिक्तद्रष्ट्कः दृष्यनाद् घटनत् । नचाप्रयोजकलं निष्क-पाधितलमञ्चारभङ्गप्रमङ्गात्। एवं सुखादिव्यवद्वारस्य स्वगोचरञ्चानं विनानुपपत्यासाचिसिद्धिः । नत्रात्मसमवेतसुखादिविषयञ्चानेन तञ्जवहार इति वाष्यम् । अन्यज्ञानस्थात्मसमवेतलासिद्धेः ॥ श्रन्यया "हीश्रीभीरित्येतत्वर्वं मन एवे"ति श्रुतिविरोधप्रसङ्गात् । श्रीवात्मः समवेतस्य नित्यज्ञानस्य वयानक्षीकारास्य । किस्तात्मनः संयोगस्य सम्बन्धिनो निर्वयवतया निराक्ततेत्रात्मानि ज्ञानोत्यक्तेरसम्बनेत ञानसातासमनेतलासिद्वेस । तसादनन्ययासिद्धभृतिसातानाना र्थापित्तिस्तानुभवै: साची भिद्ध ६ति तेन प्रामाण्यं रहस्त

द्ति खतस्वं प्रामाण्यस् मभवति । एतेन प्रामाण्यसः परतोग्राह्यालं प्रत्युक्तम् । प्रत्यव्यवसायस्य प्रागेव निरस्तत्या तेन ज्ञानं ग्रह्मत् दिति दूरत एव दितीयानुव्यवसायेन प्रामाण्यं ग्रह्मतः । किञ्च निश्चतप्रामाण्येनानुव्यवसायेन प्रामाण्यं ग्रह्मतः श्राह्मोस्बद्धः निश्चतेन वा । नाद्योऽनवस्थापत्तेः । तथाहि श्रनुव्यवसायस्य खतः प्रामाण्यनिश्चयेऽपिद्धान्तापत्तेः । श्रव्येन चेत्तस्थान्येन तस्थाण्ययेनेत्य-नवस्थापत्तेः । नच विषयान्तरासञ्चारादन्ध्योपरम दति वात्यम् । तद्यीनिश्चतप्रामाण्येनानुव्यवसायेन प्रामाण्ययह दत्यायातं तत्रश्चान्वयसायेने प्रमाण्ययह दत्यायातं तत्रश्चान्वयसायेनेव प्रमाण्येनेत्रः । कि तेनापराद्धम् ।

नन्ववं ज्ञानग्राहकेणानुव्यवसायेनैव व्यवसायप्रामाण्यनिश्चये दूरं ज्ञानं प्रमाणं न वेति संग्रयो न स्वादिति चेन्न । दोषवंभेन तदुपपत्तेः । नच निश्चितेऽर्थे दोषवंभेन कथं संग्रय दित वाच्यम् ।
दोष घटितसामग्राणादृगस्वभावलात् । श्रन्यथा प्राच्यां प्रतीचिल्नः
समसंग्रयान्यतरानन्तरं सूर्व्योदयादिनेयं प्राचीति निश्चयानन्तरं प्रमासंग्रयान्यतरानन्तरं सूर्व्योदयादिनेयं प्राचीति निश्चयानन्तरं प्रमासंग्रयान्यतप्रसङ्गात् । नचेष्टापत्तिस्वयोरन्तभवसिद्धलात् ।
तस्मादप्रामाण्यगङ्गाग्र्यनाचेनैवानुव्यवसायेन प्रामाण्यनिश्चयः ।
श्रन्तिश्चतस्य तद्वाहकलायोगात् श्रप्रामाण्यगङ्गाग्र्यस्व ज्ञानस्य विषयनिश्चायकलाच । श्रत्यवानुमानेन प्रामाण्यं यद्वात दत्यपास्तसुक्तदोषसन्तात् । नन्तस्त तद्वांचिनेवानुव्यवसायेन प्रामाण्यग्वः । न
तदसस्यवस्थाकलात् । तस्रात्याचिणेव दत्तिज्ञाननिष्ठं प्रामाण्यं यद्वाते ।

# श्रप्रामाण्यं <sup>(१)</sup>तु परतो यद्यते । तच तद्भाववति तत्रकारकत्वं तद्भाववत्त्वस्य ह चित्रज्ञानानुपनीत-

ननेवं मत्यप्रमाणमपि स्तत एव रह्मतासुत्रान्यायस तचापि तुंखानादित्या प्रद्याच अप्रामाण्यमिति। निं तद्प्रामाण्यमित्यत श्राइ तचेति। श्रस्ति च ग्रुक्तादाविदं रजतमिति ज्ञाने रजताभाववति रजतप्रकारकलं वस्तुतो रजतस्य तचाभावात्। नच भूतसे घट इति प्रमायामतियाप्तिरिति वाच्यम्। सृतन्नघटयोरेकचैतन्याथ-स्तलेन तदित तस्रकारकतया तस्रमायां तदभावा क्कृती तु तत्स-मानसत्ताकतया रजतस्य तत्रामचेन प्रातीतिकरजतसचेऽपि नाि-व्याप्तिनेत्वसमाव इत्यर्थः। इत्तीति। नेदं रजतं किन्तु ग्रक्तिरिति बाधात्मनाधिष्ठानतत्त्वताचात्कारहत्त्या तदभाववत्त्वखानुपस्थित-नेन तसाचिषा ग्रहीतं न प्रकाते। श्रन्यथातिप्रसङ्गात्। तसा-देगामाण्डं परत एव ग्रच्चते ज्ञानगा हिका<sup>(२)</sup>तिरिक्तव्सामग्रेत्यर्थः। नयाहि ज्ञानीन्तरं प्रवृत्तिर्देधा संवादिप्रवृत्तिर्वसंवादिष्रवृत्ति-स्रोति त्राचा पासपर्यन्ता। दितीया तच्कृत्या तत्र विसंवादिप्रवृत्त्या-ऽप्रामाणं ज्ञानसानुमीयते । तथाहि विवाद।स्पदं गुनौ रजतज्ञान-मप्रामाण्यं भवित्मकृति विषंवादिप्रवृत्तिजनकवाद्यतिरेकेण प्रमा-बंदिति ज्ञानग्रादि<sup>(२)</sup>कातिरिक्तेनातुमानेन ज्ञानसापामास्यं निस्ती-

<sup>(</sup>१) (ग) 'हु' पाडी न।

<sup>(</sup>१) म, म, मास्कति पः।

<sup>(</sup>३) ग, क, प्रायंकोति पी।

त्वेन साक्षिणा यहीतुमशक्यतया परत स्वाप्रामार्ण्यं स्हाते ॥ ७ ॥

यते जानं त साचिणा ग्टब्सतेऽप्रामाण्यं पुनर्तुमानेन तसात्पर्त एवाप्रामाण्यं ग्टह्मत दति भावः। एवं प्रमा खत् एवोत्पद्यते ह्य खतस्तं- नामोत्यन्तौ -ज्ञानसामान्यसामग्रीमात्रप्रयोध्यतम् । नचा-प्रमायामितवाप्तिस्तस्थास्तदितिरिक्तदोषजन्यतात्। नच प्रमायामि दोषाभावजन्यतया परतस्वापत्तिरिति वाच्यम्। परसते ग्रणजन्य-लखैनोत्पत्तौ परतस्त्रेन विवचितलात्। तस्त्रासाभिरनङ्गीकारात्। प्रमामाचेऽतुगतगुषस्थायस्थवेन तस्थाप्रमाषिकतया च प्रमायासुच्च-न्यवानुपपत्तेः । किञ्च दोषाभावस्यापि न प्रमाहेतुवसभावसावस्य श्रुत्या करणलप्रतिषेधात्। किन्तु दोषाभावस्य परमते दण्डलादि-वद्तुकूलमाचलम् । श्रिपि च दोषसान्वययितिरेकाभ्यां प्रसात्पत्ति-प्रतिबन्धकलेन तदभावस्य कार्एलं न सभावत्येव। प्रतिबन्धका-भावस्य कार्यातुत्पादकस्याग्रिमसमयसम्बन्धविघटकतयान्यथा सिद्ध-लात्। तसात्स्वत एव ज्ञानसामान्यसामग्रीमाचात्रमात्वस्वत द्वि सिद्धम् ।

श्रप्रमा तु परत एवोत्पद्यते । ज्ञानसामान्यसामय्यतिरिक्षस्य दोषस्यान्वयव्यतिरेकाभ्यामप्रमां प्रति कार्णव्यवधारणाच्यः । तसा-द्रत्यत्तावपि परत एवाप्रामाण्यमिति सर्वमवदातम् ॥ ९॥

•

<sup>(</sup>१) ग, चेति पाठी म ।

प्रामाण्यस्वतस्वपश्चे संशयो दोषवशादुपपद्यते। इत्ययं (अप्रमाणसंशयो वेदान्तादितीये ब्रह्माण प्रमाणं न वेति संशयः। करणगता सम्भावना सा च अवणेन निवतेते। तद्य निरूपितम्। तदपि अवणं शासीरक प्रथमाध्यायपठनेन निष्यद्यते। प्रक्षेयगतासभावना दि-

मनु प्रामाण्यस्थोत्पत्ती ज्ञानी च स्वतस्ताङ्गीकारेऽनम्यासद्यायामिदं जलज्ञानं प्रमाणमप्रमाणं वेति संप्रयः कयं स्वान्तिस्वतेऽर्थे संग्रयायोगादत त्राह प्रामाण्येति । स्वतः दति ज्ञानयाहकग्राह्यलपच दत्यर्थः । दोषिति । दोषघितसामय्याः वलवन्तान्त्रामाण्यसंग्रय उपपद्यते दत्यर्थः । एवसुत्पत्तौ ज्ञानौ च प्रामाण्यस्य स्वतस्त्रस्य निस्चिततात् प्रामाण्यनिश्चयेन संग्रयनिष्टित्तरत्पद्यत दत्यभिप्रेत्योक्तं प्रामाण्यसंग्रयसुवसंहरति दतीति । ददानौ करणसंग्रयं निरूपयति वेद्यान्ति । सा कस्मान्तिवन्ति । दत्यपेचयामाह सा चेति । तर्षि अवणं निरूपयति स्वान्ति । सा कस्मान्तिवन्ति । दत्यपेचयामाह सा चेति । तर्षि अवणं निरूपयानस्य दति ग्रेषः । तञ्च अवणं कुतो निष्यद्यत दत्याग्रद्भवाह्य प्राम्वेरक दति । प्रमाणगतासभावनां दिप्रकारां निरूप प्रमेयगता संभावनां निरूपयतुं विभजते प्रमेयिति । श्रयं स्वयमनात्मगता सभावनेत्याकाङ्गायामाह स्वाण्वेति । श्रयं

175

<sup>(</sup>१) [क] प्रामाण्य इति पा।

विधा अनात्मगतात्मगता चेति । स्यासुर्वा पुरूषोवेत्य-नात्मसंश्रयः । आत्मसंश्रयोऽनेकविधः । त्रक्षाच्यक्ता-दितीयं सदितीयं वा । श्रदितीयत्वेऽपि श्रानन्दगुराकं वानन्दस्वरूपं वा दत्यादि परमात्मगतसंश्रयः । श्रात्मा देखाद्यतिरिक्तो वा न वा देखाद्यतिरिक्तत्वेऽपि कर्त्ता वाऽकर्त्ता वा श्रकर्तृत्वेऽपि चिद्रूपोऽचिद्रूपो वा चिद्रूप-

साधारणदेशेनजो विशेषदर्भनेन निवर्त्तते दति द्रष्ट्यं विप्रति-पत्तिजन्यात्मसंभयोऽनेकप्रकार दत्याद आत्मेति। विषद्धार्थप्रति-पादकानेकवचनं विप्रतिपत्तिः। सा भाष्यकारेण निरूपिता<sup>(१)</sup>। देदमाचं चैतन्यविभिष्टमात्मेति प्राक्तता कोकायतिकाश्च प्रतिपन्ताः। दन्द्रियाण्यात्मेत्यपरे। मन श्रात्मेत्यन्ये। चिषकं विज्ञानमात्मेत्यपरे। स्त्र्याण्यात्मेत्यपरे। देहेन्द्रियादियतिरिकः संसारी कर्त्ता भौकित्यन्ये। श्रात्मा तु केवस भोका न तु कर्त्तत्येके। (१)तदन्यः सर्वज्ञः सर्व-भक्तिरीश्वर दति केचित्। श्रात्मा तु भोका स द्र्योके। एवं बद्दवी विप्रतिपन्ना द्रत्येवं विप्रतिपत्तिवभाष्ट्यायमानमनेकप्रकार-मात्मसंग्रयं दर्भयति तथाद्यीत्याद्यीति।

"सिंख एको द्रष्टाऽदैत" दत्यादि श्रुत्यादैनात्मावमस्यते। स चोपाधिमेदाद्विविधः परमात्मा जीवात्मा चेति। तत्र मायो-पाधिकः परमात्मा। स्यूलसूचाकारणप्ररीरोपाधिको जीवात्मा स

<sup>[</sup>१] ग, द्रिमेंतेति पा।

<sup>[</sup>१] ग, नद्यानिरिक्त रति पा।

त्वेऽपि त्रानन्दात्मको वा न वेत्यादि जीवगतः संशयः। जीवस्य सचिदानन्दरूपत्वेऽपि परमात्मना सद्दैकां सम्भवति न वा ॥ ८॥

ऐक्येऽपि तज्ज्ञानं मोश्रसाधनं न वा मोश्रसाधनत्वे-ऽपि तज्ज्ञानं कर्मसमुचितं मोश्रसाधनं वा केवलज्ञानं

एव कर्त्ता भोका च खपाधिविवेकेन दयं किन्तु ग्रुद्धोऽदेतो भवति। तदुक्तम्।

> "जीवात्मा परमात्मा चेत्यात्मा दिविध देरितः। चित्तादात्म्यान्निभिर्देचै जीवः मन् भोकृतां व्रजेत्॥ परमात्मा सचिदानन्दस्तादात्म्यं नामस्पयोः। गला भोग्यलमापस्रस्तदिवेके तु नोभयम्"॥

एवच्च पूर्विकः परमाता तत्पदार्थः । जीवस्तं पदार्थः । तत-स्तत्पदार्थस्य परमातानः संग्रयमनेकप्रकारं दर्भयति ब्रह्मिति । श्रादिशब्देन ज्ञानगुणकं वा ज्ञानस्रकृपं वा सत्ताजातिमद्दा सत्ता-स्रकृपं वा सगुणं वा निर्गुणं वेत्यादिसंग्रया ग्रह्मन्ते लं पदार्थं संग्रयमनेकप्रकारं दर्भयत्यात्मेति । श्रादिशब्देनेष्ट्रियादयो ग्रह्मन्ते । श्रृजाप्यादिशब्देन परिणामी वा क्रूटस्त्रो वा सत्ताजातिमान् वा सद्रूपो वेत्यादिसंग्रया ग्रह्मन्ते । एवं पदार्थसंग्रयं प्रदृश्य वाक्यार्थं संग्रयमाद्द जीवस्ति ॥ ५॥

इरानीं माचसाधने संप्रयं दर्भयति ऐक्वेडपीति । ऐक्वमतिति ।

वेत्येक्यगतसंशयः। अयं सर्वे अपि संश्यो मननेन तर्जा-तम्बेन निवर्त्तते। तर्को नामानिष्टप्रसङ्गः। व्याप्यारी-पेण व्यापकापादानमिति यावत्। व्याध्याअयो व्याप्यं व्यातिनिरूपकं व्यापकम्। तथान यदि प्रपच्चः सत्य-स्स्यात्तर्षि अदितीयश्रुतिविरोधः स्यात्॥ ६॥

ऐक्यगतसञ्ज्ञानगतः संग्रयः। श्रयं संग्रयः कस्मान्तिवर्त्तत द्रत्याद्ध श्रयमिति। नत् कोऽयं तर्की येन सर्वीऽपि संग्रयो निवर्त्तते तचाद तर्कीनामेति।

प्रसच्चयतीति प्रसङ्गः श्रनिष्ठप्रसञ्चक द्राय्यः। तसेव विद्यणीति व्यायिति व्यापक्षिति व्यापक्षप्रसञ्चनिस्त्ययः। नत् किं तञ्चापं किं तञ्चापकिसित्याकाङ्गायां तद्भयं व्युत्पादयित व्याप्तिनितः। व्याप्तिं निरूपयित ज्ञापयतीति व्याप्तिनिरूपकं व्याप्तिप्रतियोगीत्ययः। व्याप्तिः पूर्वसेव निरूपिता दिति भावः। एवं तकें निरूप वहं-स्कांस्वात्ययम्वन्तंकानुदास्ति तथ्याचिति। प्रपञ्चस्य सत्यत्वे अनुाजक्योरेक्यायोगात्परमात्मनोऽदितीयत्यसाधकं तकंसुदास्तित व्यद्गिति। नच भेदश्रुतिविरोधाददितीया श्रुतेरन्यपरतया न तदि-रोध दिति वाच्यम्। फलवत्यज्ञातेऽर्थं श्रुतेस्वात्यर्थनियमाददैतस्था-ज्ञातत्वेन तञ्ज्ञानान्तिरित्रययपुरुषार्थसभवेन वादेते श्रुतितात्पर्यस्थ युक्तस्वान तन्त्र्यतिन्यपरत्यं भेदस्य मानान्तरिद्धत्वेन तत्प्रति-पादकश्रुतेरन्यपरतं भेदस्य मानान्तरिद्धत्वेन तत्प्रति-पादकश्रुतेरन्वादकत्याऽप्रामाण्यप्रमङ्गात्। 'ख्रुक्सन्तरं क्रुक्तेऽश्र

## यदि प्रमात्मा जीवभिनः स्यात् ति घटादिव-दनात्मत्वेनानित्य एवं स्यात् ॥ १०॥

तंखाः भयभवती'ति भेददर्शिनोऽनर्थश्रवणात् । 'श्रथ योऽन्यां देवतास्याखोऽन्योऽमावन्योऽहमसी'ति न म वेद यथा पर्श्वित'ति भेदस्य निन्दितलाच । श्रुतेस्वच तात्पर्थं न मस्भवत्येवातो द्वितश्रुते-रातत्परत्वेन दुर्वस्वलादद्वेतश्रुतेस्वत्परत्वेन बस्नवत्वादस्वविदरोधोऽनुप-प्रच दति प्रपञ्चस्य सत्यतानुपपन्नम् । एवञ्च ब्रह्मणः पारमार्थिक-लमदितीयलमनेन तर्वण मिद्यातीति भावः ॥ ६॥

जीवपरमात्मेव्यवंग्रयनिवर्त्तकं तर्कंबुदाहरति यदि परमातेनि । नच परमात्मेव नास्ति यस्यानित्यलमापचेतेति वाच्यम् ।
श्रुतिकृतीतिहासपुराणेस्तस्यावय्यमभ्युपेयलात् । नन्ताः व्यस्य क्रियार्थलादानर्थव्य मतदार्थानामि ति जीमिनिना सत्तस्य वेदस्य
विधिनिष्ठतया प्रामाण्यस्य प्रतिपादितलादीश्वरप्रतिपादकश्रुतिनां
तिद्वस्द्वत्या खार्थे प्रामाण्यायोगात् कथं तद्वेनेतदभ्युपगमः ।
नचेश्वरप्रतिपादकश्रुतेरध्ययनविधिपरिग्रहीतलेन कथमप्रामाण्यमिति वाच्यम् । कर्यादिस्तावकतया विध्यपेचितदेवतादिप्रकागनपरलेन वा विधिपरलेन प्रामाण्योपपत्तेः । नच भिन्नप्रकरणिनष्ठानां
कथं कर्मविधिपरलमिति वाच्यम् । तद्युपासनाविधिपरलोपपत्तेः ।
नचोपासनाविधिग्रेषलेन परमात्मनः सिद्धलात्कथं तद्भाव इति
वाच्यम् । "श्रमावादित्यो देवमध्"रित्यादिनादित्ये मधुलो-

पासनंबच्नीवेऽविधमानमारोयोपासनोपपत्तेः प्रसातापतिपादक मृतिनां तत्रितपादने प्रदक्तिनिहत्योरमभवेत तत्र मङ्गतिग्रहा-योगात्। परमातानः सिद्धवस्त्वेनापरिक्स्चित्रया देयोपादेय-ग्रूत्यतया च तत्रितिपादनप्रकाभावाच। तस्रादिद्यमानस्य विभि-पर्विन प्रामाण्यमभ्यपगन्तयम्। तस्रात्क्यं श्रुत्यादिभिः परमात्माः भ्युपगमोऽतो निर्विषयोऽयं तर्कं दति। श्रचोच्यते परमातावायः मभ्युपगन्तयः। नच तत्र प्रमाणाभावः। श्रुतिस्नृतीतिहासपुराणानां सत्तात्। तथा हि

"स देव सोस्येदमय श्रासीत्" "एक्सेबादिकीयम्" "सत्यं ज्ञानमनन्तम्बद्धा" "विज्ञानमानन्दम्बद्धा" "यः पर्वद्धाः स सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः" "एष सर्वश्वर एष सर्वद्धा एषोऽन्तर्यामी" "यः पृथियां तिष्ठन् पृथिया श्वन्तरोष्ट्यं पृथिती न बेद् यस्य पृथिती ग्रेरीरं यः पृथितीसन्तरो यसस्योष त श्वाद्धान्तर्यास्यस्तः" "ब्रह्म वाज्यद्वस्य श्वासीत्" "श्वाद्धा वा द्वस्तेक एवास्य श्वासीत्"

"बहेहादो खरा प्रोक्तो बेहाको च प्रतिष्ठितः।

तख प्रकृतिखीनस्य यः परः स सहेश्वरः"॥

नारायणः परमञ्जा तकं नारायणः परम्॥

वारायणः परमञ्जा पुरुषं कृषां पिङ्गाचम्॥

कर्षातं सत्यं परमञ्जा पुरुषं कृषां पिङ्गाचम्॥

कर्षातं तिहृशास्त्रं विश्वरूपाय वे नमः॥

तमीश्वरूपां परमं महेश्वरं

तं देवानां परमञ्ज देवतम्॥

पति पतीनां प्रथमं पुरस्ता-

दिदाम(१) देवं भुवनेश भी बाम्॥

"स एव द स्व प्रविष्ट श्रानखारीभाः"। "स द्वा ह्यते"। "एतर्दे सत्यकामपर ह्यापरम्बद्धा दिर प्रमान जनवामास ह पूर्व स नो बुद्धा ग्राभवा संयुनन्तु। यो ब्रह्माणं विद्धाति पूर्व यो वे वेदांस प्रचि वोति तसी तं ह देवातमा बुद्धि प्रकाणं सुसु चुर्व ग्रारणमहं प्रपद्ये"। सर्वाणि रूपाणि विचिन्य धीरो

नामानि छलाभिवदन् यदासे।

उपद्रष्टानुमन्ता च भक्तां भोका महेश्वरः।

परमात्मेति चाणुको देहेऽसिन् प्रस्वःपरः॥

समं सर्वेषु भ्रतेषु तिष्ठन्तं परसेश्वरम्।

तिमश्रत्स्विनग्धन्तं यः पश्चिति स पश्चिति॥

"उत्तमः पुरूषस्वन्यः परमात्मेत्युदादतः।

रैश्वरः सर्वभ्रतामां इद्देग्रेऽर्जुन तिष्ठति॥

श्वाकाश्वनेतं हि यथा घटादिषु प्रथक् पृथक्।

तथात्मेकोऽयनेतः स्थात् जन्नाधारेव्विवांश्वमान्॥

सेवासंसर्वामादिश्वद्धिः परमा मता।

ममान्तरात्मा तव च च चान्ये देह्मक्त्वकाः॥

सर्वेषां साचिभ्रतोऽसो न ग्राह्मः केनचित् कचित्।

विश्वमुद्धां विश्वसुको विश्वनासाचि वाङ्यकः॥

<sup>(</sup>१) म, विधासेति पा ।

एकसरति भतेषु खेरचारी यथा सुखम्। यदचरं परम्बद्धा य देशसः परः पुमान्॥ गुणोर्मिस्टिखितिकालमंजयः

प्रधानबुद्धादि जगत्प्रपञ्चसः। स नोऽस्त विष्णुर्भतिस्रतिसुन्निदः॥

ब्रह्माचरमञं नित्यं यथासौ पुरुषोत्तमः।

**स्टि**र्ण्यगर्भपुरुवप्रधानाव्यक्तरूपिणे ॥

ॐ नमा वासुदेवाय ग्रद्धज्ञानस्रभाविने ॥

यसाज्ञया जगत्स्रष्टा विरिच्चः पासको इरिः।

यंदरिता काखरहाख्यो नगससी पिनाकिने ॥ त्रपुर्खपुष्योपरमाऽयं पुनर्भवनिर्भयाः।

प्रान्ताः मंत्यासिनो यान्ति तसी नेत्रचाताने नमः"॥

दत्यादि श्रुतिसृतीतिहासपुराणवचनसहसाणि नित्यग्रद्धनुद्धसुन्धसानं सर्वमित्तमनन्तकस्थाणगुणकपरसात्यानसुपक्रसीपसंहारादिखिन्ननिश्चिततात्पर्य्याणि प्रतिपादयन्ति । न चेषामर्थान्तरता
युक्ता श्रुतहान्यश्रुतकस्थनाप्रसङ्गात् । नचेषां कर्न्नादिस्नावकतं सिम्नप्रकरणस्थलात् । नचोपासनाविधिपरलं तदश्रवणात् । नचा"त्वावारे द्रष्ट्य" दत्यादिश्रवणात् ज्ञानविधिपरलं ज्ञानस्य प्रमाणवन्तु
परतन्त्रतया कर्न्तुमकर्नुमन्यथा कर्नुमग्रकालेन विधेयलायोगात् ।
नचेषां विधिपरलानङ्गीकारे प्रवृत्तिनिष्टन्योरसम्भवेन सङ्गतिग्रहायोगादप्रमाणान्तिकापिति वास्त्रम् । 'पुत्रसे ज्ञात' इति
वास्त्रश्रवणान्तरं सर्वदिनानुमानेन पुत्रदिपदानां सङ्गतिग्रहर्षा-

नात्। तथाचापि तदुपपत्तिनीकाप्रामाणापत्तिः। नस नधासीरे पद्म प्रसानि सन्तिकादिवदेदान्तानी सिद्धार्थपरेलेनाप्रामाण्यं तद्य-तिपाद्यपरमात्ममोऽपरिष्क्रियलेने हेंचीपादेचलाभावेनानर्थकाद्विति वाच्यम्। परमात्मनो मानान्तरायौग्यतयाऽज्ञातलेन तज्ज्ञानात् परमपुरुषार्थसम्भवेन प तक्यतिपादकवेदान्तानी प्रामाण्यप्रयोजन-वलीपत्तिः। किञ्च

ज्ञानविधिपरले वेदानानां विधेयज्ञानसाधार ने स्वान्य खर्गा-देरिवानित्यलं प्रस्कोतं प्रमुष्टभन्यभावकार्यशानित्यलनियमात्। सन् तदिष्टं सर्वे ने ज्ञानदिना ने सर्चं नित्यमभ्युपमञ्चन्ति। तत्य सर्वतन्त्रविरोधः प्रस्कोत् "प्रवादिनाः प्रब्दादि"ति स्वाविरोधस् । तसाद्युक्तनेतत्। प्रपि प ने जो नाम ब्रह्मभावो वाऽज्ञानित्द-निर्वा सर्व्यापि तस्य ज्ञानेकसाधालेन विधेयज्ञानमन्यापूर्वस्थानुपन्थामान्यस्थान्यम्

मेनिक्शेत्वत्वाच्यमवेन ज्ञानेक्वयञ्चतया ज्ञानिक्धिर्निर्-र्घकः। उत्पत्त्वाच्यतमस्य विधिपालंतात्। प्रभिव्यतिस्य प्रमाण-जन्येन केवलज्ञानेनापि सभवति। किञ्च अञ्चज्ञाने विधिपाली-स्विसासाधने अवणादौ वा। नाचौ अञ्चणो विधेयज्ञानविषयस्य-चौगात्। अन्यदेव तद् विदिताद्योऽचिदिताद्धीत्वा"दि अुत्था अञ्चली विदित्रिया वर्षां तप्रतिषेधात्॥

िलञ्चास्य तर्षि प्रदेशान्तरविषितोपासनाकर्यालानित चेद्रातिः निषुणमतिभेवान् 'यतो ज्ञानाविषयस्रोपासमाविषयः अवीर्तितः। किञ्च ''यद्या चानम्युद्धितं येन वागम्युद्यते त्रदेव ब्रह्मा ल विद्धि नेटं

### खुर्मात्मानन्दी न सानाहि कोऽपि न साधियेती

यदिद्सुपायते"यादि श्रुतिक्ष्पायनावर्षात्मपि तस्य निषेधिति॥
पविषयते नद्यापः गास्तयो निलादित्यधिकरणिवरोधः इति चेन्न॥
तिन्निष्ठाज्ञाननिवर्त्तवलेन तदिषयलोपचारादिवरोधः। न दितीयः
देशापनीः। वेदान्तानां नद्याणि महातात्पर्येऽणवान्तरतात्पर्येण
श्रवणादिविध्युपगसे वाधकाआवात्। तसादेदान्तानां विधिपरलायस्तवात्, यङ्गतिग्रहमस्तवाच। प्रस्तवद्यातार्थनोधकलेन प्रामाण्यसस्तवाद्य तन्मूचस्तवमृत्यादीमामपि तुःखन्यायलाः स्रुत्यादिक्षिः परः
मात्माङ्गीकार्यः। किञ्च

जड्स कर्षणः प्रसदादलायोगात् परमातावण्यमभ्युपगन्तयाः।
तदेतत् सर्वमिभिग्रेशः भगवदादरायेणे क्षिम् "प्रसमत उपपन्ने" विति
तस्तत् स परमाताः यदि जीवभिन्नः सान्तिः धटादिवद्माः
त्रात्तान्तिः एव सात्। जत्र तदिष्टं मिखालप्रतिपादकश्रुतिसृतीः
तिस्तासपुराणविद्योधप्रमृत्ताः। एतेन साङ्घाद्यः परसा वेदिः
तथाः। अवेतनस्यः प्रधानस्याप्रमाणिकलेन परमेश्वरस्थे सगतीः
शिल्लिनिन्नोपादानसादत एव पतन्न सिनेशायिकाद्योऽपि निराः
स्ताः। निर्पेष्वेश्वरस्य निमन्ति वैषम्यनेर्धृष्यप्रमङ्गात् सुत्याः
तद्जीकारे यथाश्रुति सोपाधिकसगुणेश्वरस्याभिल्लिनिन्नोपादानसं
तस्ति मायाविनिर्धृत्रस्य प्रत्यगभिल्लस्यम् । तस्तास्योजनिन्नोपादानसं
तस्ति मायाविनिर्धृत्रस्य प्रत्यगभिल्लस्यम् । तस्तास्ययोजनतकस्य स्विस्थलान्ति। ब्रह्मातीस्यसंप्रयोगिनस्यम् । तस्तास्ययोजनतकस्य स्विस्थलान्ति। ब्रह्मातीस्यसंप्रयो निवर्ततः दिति भावः॥ १००॥

इत्यादियाणारोपेण व्यापकप्रसञ्जनरूपा स्तर्काः श्रु-त्युक्ता द्रष्टव्याः। एतच मननं निरूपितमेतन्मननम् शारीरिद्वतीयाध्यायपठनेन निष्यद्यते। संशयविरोधि-ज्ञानिवश्रयः ॥ ११ ॥

द्रानीं प्रोधितलंपदार्थस्य सुखातालसाधकं तर्कसुदाइरित यद्याताति। श्राता प्रोधितलंपदार्थः, श्रानन्द श्रानन्दस्र एः कोऽपि कसिदपि जनो न स्वाप्रियेत न प्रवर्त्ततं खार्थमित्यच-रार्थः। तथाच श्रुतिः "कोन्नेवान्यात्कः प्राप्णाद्यदेष श्राकाण श्रानन्दो न स्वादि"ति यद्यपंचाकाप्रणब्दः परमातापरः श्राका-प्रोऽर्थान्तरलादिव्यपदेणादि'ति न्यायेन रसं ह्येवायं स्वश्वान(न्दी भवतीति पूर्ववाक्ये रसणब्देनानन्दवाचिना परमातानो विविचत-लादेश) ह्येवानन्दयतीत्युत्तरवाक्येऽपि एतच्छव्दार्थस्थान्येषामानन्द-यिद्धलप्रतिपादनेन तस्यैव विविचतलास। मध्येऽपि स एव विव-चित दति तथापि श्रोधितयोसात्तंपदार्थयोनीममाचभेदमन्तरेण स्वरूपभेदाभावात्। श्रुवापि श्रुतिः प्रकाणं भवत्येव। नन्वेवं स्व समवेतस्रखार्थमपि प्रवक्तिसभवात्। कथमनेन तर्कणातानः सुसा-तामः सुखाताकलसिद्धिनं सुखलेनेव सुखस्थोदेष्यालास्न स्वसमवेत-

<sup>(</sup>१) क, रूपायाकतकी इति पा

सुखलेन गौरवात् । च चैवं विरिक्कोद्देशेनापि<sup>(१)</sup> प्रवित्तप्रसङ्ग इति वाज्यम् । तस्य प्रेमगोचरलाभावात् । खखरूपसुखस्य निरूपाधिकः प्रेमगोजरलेन तदुद्देशेनैव निरूपाधिकप्रवत्तेर्दर्भनात्। नच निरू-पाधिकप्रेमगोचरलमपि सुखसमवाचिलेनातान दति वाचम्। तर्दि दुःखसमवायिलेन निरुपाधिकद्वेषगोत्तरलमपि सात्। नत्र तत्करूचिद्स्ति तसासर्वेषां खार्थे प्रवृत्तिदर्भनादाता सबस्रूरूप एवेति भावः। त्रादिग्रब्देन यदि परमात्मानन्दो न स्थात् तस्मा-प्रेर्<sup>(१)</sup>पुरुषार्थलं स्थात्। यदि परमात्मा चिद्रूपो न स्थात्। तर्षि घटादिवन्न इलेन सूर्याचवभाषकलं न संभवेत्। नचेष्टापत्तिः "तुःख सामा पर्वमिदं विभातिः तच्छ्भं च्योतिषां च्योतिः श्राधारमानन्द-मखण्डवोधं विज्ञानमामन्दम्ब्रह्मा" "च्योतिषामपि तच्च्योतिष्यमसः परसुचात" द्राहि, श्रुतिसृतिविरोधप्रसङ्गः । यदि परमात्मा सगुणस्थान्तर्हिः निर्विभेषसम्पप्रतिपादकशुतिविरोधः सात्।्यदि जीवसिंदूपो न स्थात् तिके जड़लेन सावयवतया घटादिवदनाता-लेन जगदान्ध्यप्रसङ्गः। "योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु इद्यन्तर्चीतिः पुरुषः (१)खयं ज्योतिर्भवति" "चेषं चेषी तथा सत्तं प्रकाणयति भारत ?" द्वादिश्रुतिसः तिविरोधश्च प्रयच्येत यद्याता कर्त्ती खानाई विकारितयां<sup>(8)</sup> परिणामिलेनानित्यस्थात्। यदि कर्ष-

<sup>[</sup>१] ग, --मुखोद्देशो मापीति पाठा ।

<sup>[</sup>२] ग, -र पुराषांधेत्रसंग इति पाठः :

<sup>[</sup>१] ग, अवायमिति पाठाविकः।'

<sup>[</sup>४] में, परिपामित्रीनानित्यलं प्रचचेत्र ।

संग्रंचेति ॥ १ १ ॥

सच दिविधः। यथार्थोऽयथार्थयेति। अविसंवादिः

यथार्थ निश्चयः। स चोत्त एव "विसंवाद्ययथार्थनिश्चयः"।

सबद्विधः तकी विपर्वयञ्चे तिर्वक्तित्तः स्वाद्विधः तकी विधानार्वे अतिरक्तिः सिर्वाद्ययः विद्वाद्यः तिर्वे तिर्वाद्यः विद्वाद्यः तिर्वे तिर्वाद्यः तिर्वे तिर्

तं विभन्नते स चेति । यथोदेशं वयार्थं निर्मयति सविसंवादीति । साम्राप्यंत्रसायिज्ञानं यथार्थं निर्मयः निर्मानं ज्ञानं
विसंवादि । स्रयथार्थं निर्मयं विभन्नते स चेति तर्कः दति । प्रको
निर्मितः स्रतीतामन्तरप्रत्य दति प्रेषः । विपर्यंयज्ञचणामाद्द विपर्यंथ दति । किमिदं ज्ञानस्य मिस्यानं न तावदाधावं ज्ञानस्य स्रक्षिणे तद्यीगात् । नापि निर्विषयनिर्विषयज्ञानाभावादित्यागद्भायामाद स्रतिसंवदिति। तद्भाववित तञ्ज्ञानं मिस्याज्ञानः
सित्यर्थः । स्रतो ज्ञानस्य साधामानेऽपि विषयवाधिन तत्स्ववात् ।
साध्यनं ज्ञानस्य मिस्यानमित्यर्थः विपर्ययं विभन्नते स चेति निर्मयान्यः
साध्यनं ज्ञानस्य मिस्यानमित्यर्थः विपर्ययं विभन्नते स चेति निर्मयान्यः
साधिकं विभन्न यथोद्देश्यं युत्पादयित साग्रेति प्रज्ञाविति । ददं
रज्ञतमिति श्रमः । वाद्योनिर्मपाधिकश्चम दत्यर्थः । स्रदिमन्यान्यनारो निर्पाधिकश्चम दत्यर्थः । सोपाधिकं श्रमं विभन्न यथाकमं
स्रापादयित सोपाधिकश्चम दत्यर्थः । सोपाधिकश्चम

#### BIBLIOTHECA INDICA:

## COLLECTION OF ORIENTAL WORKS

PUBLISHED BY THE ASIATIC SOCIETY OF BENGAL.

New Series, Nos. 985, 1083, 1155 and 1427.

## श्रदैतिचन्ताकौस्तुभः।

ADVAITACINTA KAUSTUBHA.

EDITED BY

THE LATE GIRINDRANATH DUTT, B.A.

AND

ANANTA KRISHNA SÄSTRI.

#### CALCUTTA:

PRINTED AT THE BAPTIST MISSION PRESS
AND PUBLISHED BY THE
ASIATIC SOCIETY, J, PARK STREET.
1922.

सोपधिको दिविधः, बाह्य श्राभ्यन्तरश्चेति। सोहितः स्परिक दृत्यादिः बाह्यः। श्राकाशादिप्रपञ्च-स्रमोऽपि बाह्यः सोपाधिकः; कर्माऽविद्याकार्यत्वात्, तत्त्वज्ञानिनो निष्टत्तेऽप्यज्ञाने प्रारुथस्रयपर्यन्तं प्रपञ्चो-कर्मतहकृत

दत्यर्थः । सोपाधिक द्रति ॥ योपाधिकश्रम दत्यर्थः । ननु श्राकाण्राद्रिपञ्चश्रमस्य कयं योपाधिकश्रमत् ? जपाकुसुमादि-वत् तदनुपजंभादित्याण्रङ्खाद्य—कर्मीत ॥ ननु श्रस् कर्माविद्या-कार्यम्, तथापि कयं योपाधिकत्वम् ? दत्याण्रङ्खाद्य—तस्य-ज्ञानिन द्रति ॥ ज्ञानेनावरण्यक्तिमद्ज्ञाने निष्टत्तेऽपि विचेपप्राक्तिमद्ज्ञानेन प्रारश्चचयपर्यन्तमाकाण्यादिप्रपञ्चस्यमान-वान्तद्भाः योपाधिक एव । न चोपाधरनुपज्ञंभः ; कर्मयदित-विचेपप्रक्तिमद्ज्ञानस्थेवोपाधिलादिति भावः ॥ श्राभ्यन्तरयोपा-धिकश्यमं दर्भयति—कत्रत्वाद्यति ॥ श्रदं कर्तत्यात्मनि कर्व-वादिनुद्धराभ्यन्तरः योपाधिकः । तचान्तःकर्(१)ण्रसुपाधिः, तिन्व-स्वत्वादिरात्मन्यविवेकेनारोष्यते, तस्यासङ्गलेन स्रतः कर्वता-योगात्, श्रतस्य योपाधिकर्त्वादिरात्मन्यविवेकेनारोष्यते, तस्यासङ्गलेन स्रतः कर्वता-योगात्, श्रतस्य योपाधिकर्त्वामिति भावः॥

<sup>(</sup>१) खधासभाषे तु खालानःकरणयोः परस्परतादात्नाधासपूर्वकलं कर्तेला-धासस्य निक्पितिमिति निक्पाधिकसमलपच श्वोरीकृतः । यदि तु सोपाधिका-धासे धर्मितादाल्याधासोऽध्यपेचितस्विचे जपाकुसमतादाल्याध्यासोऽपि तच कल्ये-तित्याद्यस्यव विसरः ।

पबिध्यं दर्शनात्। कर्तृत्वादिश्वम श्रान्तरः। स्वप्नो-ऽप्याभ्यन्तरः सोपाधिकश्वम एव, न तु स्मृतिः। तथाद्यि— जायद्वोगपदक्रमीपरमे सति स्वप्नभोगप्रद-

नैयायिकास्तु—खप्तमयथार्थसरणं वदन्ति, तानिराकतें खप्तस्य मोपाधिकश्रमान्तर्भावमाइ—स्वप्नोऽपौति ॥ सोपाधिक स्माः अनुभव दत्यर्थः ॥ लनु खप्तस्य स्वतिक्वपनात् कयं श्रमानु-भवलम् ? न च—तत्त्रोन्नेखाभावादिदं पश्चामीत्यनुभवाच्च तथाल-मिति—वाच्यम् ः दोषवभेन तदितिस्थाने ददमित्युद्यात् स्वप्तः स्वृतिदेव, निद्रादोषवभात् पश्चामौत्यपि श्रम एव, श्रन्यथा रथतदुचितदेभादौनामभावाद्रथाद्युत्पादनमामय्यभावात्कथं तदु-त्यत्त्त्वस्त्रभवो वा स्थात् ? तस्नात् स्वृतिरेव<sup>(२)</sup> स्वप्न दत्या-मस्त्रभवो वा स्थात् ? तस्नात् स्वृतिरेव<sup>(२)</sup> स्वप्न दत्या-मस्त्रभवो वा स्थात् ? जायत्कान्तीनरथतदुचितदेभतदु-त्यादक्षामय्यभावेऽपि जायत्कान्त्रीनरथीत्यादक्षामयीतो विद्य-त्यादक्षामय्यभावेऽपि जायत्कान्तरथीत्यादक्षामयीतो विद्य-

<sup>(</sup>१) ब्रह्मानन्दसरखत्यस्य चप्रामाण्यज्ञानानास्किन्दितपटुतमसंस्कारस्वितमुख्यमानादृष्टाभावादिस्विताधिष्ठानसाचान्कारस्वेवाज्ञानिवर्तं कलात् न प्रारक्षचयात् पूर्वमज्ञानं निवर्तते दत्याकाणादिस्रमो निरूपाधिक स्वेति मन्यने ।
खाकाणादिस्रमेद्वावद्याया दोषविधयेव चेतुलं न तु कुसुमस्रेवोपाधिविधया ।
यस्य यद्रूपवन्तं क्षृप्तं तस्य पदार्थन्तरसिद्धष्टस्य पदार्थान्तरे तद्रूपस्रमसमये
खलूपाधिलम् । यथा कुसुमानाःकरणादीनां चौचित्यकर्द्धलादिस्रमेवन्तेन क्षृप्तानां
स्किटकाल्यादी चौचित्यादिस्रमं प्रत्युपाधिलम् । खिवद्योपाधिकलं चि स्रमसामान्यस्य
विद्यते द्ति वेन सोपाधिकलं निरूपाधिकसमस्येवासिखप्रसङ्गः । स्वेन-साप्तः
समसोपाधिकलप्त्वीऽपि व्यास्त्यातः दति तदाग्रयः ।

<sup>(</sup>१) स्त्रुतस्य रक्षतस्यायथार्थसंसर्गानुभयो धम इति नैयायिका मन्यन्ते इति भावः।

क्रमेद्रिके सकलविषयेन्द्रियादिवसनावासितं निद्रादो-घोपसुतमन्तः करणं रथादिविषयाऽऽकारेण ग्राइकेन्द्रि-याद्याकारेण रथादिविषयाकारदत्त्याकारेण च परिण-

चणमामगीवग्रेन प्रातिभाषिकर<sup>(९)</sup>जतोत्पत्थनुभवाविव खप्नकाखीनरथोत्पत्थनुभवो न विक्थेते द्रष्टुपपादयित— तथाहौति ॥ दाक्तचादिः व्यावहारिकरथोत्पादकमामग्री, जाग्रदनु
भवजनितवामनाविग्रिष्टमन्तःकरणं प्रातिभाषिकरथगजाद्युत्पादकमामग्री तदिखचणा च, ततो रथाद्युत्पत्तिस्तदनुभवश्च दयं युक्तक्रेन, श्रतो खप्नो<sup>(२)</sup> न स्नृतिरिति भावः ॥ ननु जाग्रद्शोगप्रदक्तमणि मित कथं खप्तः स्वादित्याग्रङ्शाह— जाग्रदिति ॥
तथापि भोगप्रदक्तमीपरमे सुषुप्तिरेव स्थात् न खप्तः, दत्याग्रङ्शाह— स्वप्नेति ॥ ननु खप्ने प्रमाणप्रमेथव्यवहारस्य जाग्रद्यवहारतस्यलात्कथं रथादेः प्रातिभाषिकलम् ? दत्याग्रङ्श जाग्रद्यत्यदार्थस्य भौतिकलेन चिरस्थायिलात् स्वप्नपदार्थस्य वामनाविग्रिष्टान्तःकरणपरिणाभिलेन वामनामयलादुभयोर्वेखच्छमस्ती-

<sup>(</sup>१) यथापूर्वानुभवजन्यसंस्कारः स्मृतिं प्रति कारणम् एवं स्रमेऽपि पूर्वानुभवजन्यसंस्कारः कारणम् । नञ्चननुभूतस्य स्रप्तः । सनुभवज्ञ इत् अन्मिन जनान्तरे वित्यन्यदेतत् । न सप्तमो रसः प्रश्रग्धक्षादिकं वा स्रमे कस्रापि भाषते । स्वतम्य स्मृतिरूपः परन पूर्वदृष्टेति भाष्ये स्मृतिरूपयदम् । यज्ञतः रजनांशमाचे स्मृतिर्पि सर्वांग्रे न स्मृतिरिति रूपपद्पयोग इति भावः ।

<sup>(</sup>२) धनुभूतसङ्गातीयस्थैव स्त्रे भानं न तु तस्थैव । स्रतः स्रसमान विषयक्षंस्काराजन्यत्वात् न स्नृतित्वम् । स्नृतिरूपत्वं तु स्रधाससामान्यस्माविद्यमान-विषयत्वेन इति भामत्यादी यक्तम् ॥

मते। श्रनःकर्णोपहितसाधी स्वयमन्यानवभास्य-स्तत्सर्वमवभासयति। श्रतः स्वप्ने साश्चिणः स्वप्रकाणत्वं सुविज्ञेयम्। जाग्रदवस्थायां स्वर्थोदितेजोभिः संकीर्ण-

त्यभिप्रेत्याह— सकलेति ॥ विषयाश्चेन्द्रियाणि च तेषां वासनाः ताभिर्वासितं वासनाश्रयमिति यावत् ॥ ननु अमस्य दोषजन्य- लात् प्रकृते तदभावात्कणं अमः स्यात् स्वप्नः? दत्याप्रद्याह— निद्रेति ॥ निद्रादोषमत्ताद्भमः सभावतीत्यर्थः ॥ ननु श्रन्तः करणं सर्वाकारेण परिणमते चेत् तदानीं ग्राह्यग्राहकस्यवहारः कथं स्थात्? तद्भावनेन्द्रियाणासुपरतलादित्याप्रद्याऽन्तः करणस्येव ग्राह्य- ग्राह्मकोभयाकारेण परिणतलात्त्रया स्ववहारं दत्याह- ग्राह्मति ॥ अपप्रस्ततः व

<sup>(</sup>१) यथा काचादिदोषोपित चनुरादि रक्तताद्याकारेण न परिणमते रक्तताकारेणायिद्यापिरणामितायां काचादिदोषस्य सचकादिकारणतामाचमेनं सक्षेत्रिण सन्तःकरणनिष्ठनिद्रादोषस्य सचकारितयाऽविद्याया एव रक्तताद्याकारेण परिणामिलं नं लन्तःकरणस्य। न सि स्वविद्यातिरिक्त भिष्यावस्तृन स्रणादानं भिवतुमर्चति। न सि वा सद्वटयोरिवानःकरणरथादीनां सक्ष्पसायमस्ति। नसि स्विद्याया द्वाघितिषठनापठीयस्त्वमनःकरणस्य कुचापि क्षृप्रम्। स्वन्यथाऽनःकरणेनेव सर्वष्टनिर्वाद्या यवासन्त प्रसङ्गः। स्वतोऽनःकरणाविक्षप्रचेतन्यान्तिनं सर्वष्टनिर्वाद्या यवासन्त प्रसङ्गः। स्वतोऽनःकरणाविक्षप्रचेतन्यान्तिनं निरविक्षप्रचेतन्यात्रितं वाऽज्ञानं स्वविषयाकारेण परिणमते द्रत्येवौरीकर्योधनिति संप्रदायः। यतेन प्रस्व विपर्ययो द्विषयः सन्तःकरणप्टनिरूपोऽविद्याप्टिक्षस्य। सप्तादिरनःकरणप्टिक्षप्रदेशे द्विषयः स्वाविद्यक्षप्रदेशेष स्वाविद्यक्षपर्याकारप्रकारपर्याकारेण दिवास्त स्वाविद्यक्षपर्याकारपर्याकारपर्याकार्यक्ष । सप्तादिरनःकरणप्रकारपर्याक्तिति वृक्ताक्षाक्षप्रस्थिति यक्ताविद्यक्षपर्याकार्यकं त्रस्वावानकार्यकं वा स्वाप्तावानित्येष निर्विपतम्। या सिमान्तियेषस्त त्रस्वावानकार्यकं सभे सन्तःकरणप्रकारकारपरिति व्यक्तिति । सिमान्तियया नलारपरितियक्षप्रस्वीक्षस्यस्त्रे सभे सन्तःकरणप्रकारकारपरिति । स्विद्यक्षाविष्या नलारपरितियक्षप्रस्वीक्षस्यस्त्रे सभे सन्तःकरणप्रवित्ति । स्विद्यक्षिति स्वत्वविद्या नलारपरितियक्षिति रक्तसप्रक्षित्वस्त्रयेष्टाच्याकारपरिति ।

त्वात् साक्षिणः स्वप्रकाशत्वं दुर्विज्ञेयम्। स्वप्ने तु स्वर्यादीनां जाग्रत्पदार्थानासुपरतत्वात्वयस्प्रकाशत्वं विवेक्तुं शक्यते ॥ १२ ॥

त्कर्णं रूपाद्यनुभवः ? द्रत्याग्रङ्ख सर्ववासनाश्रयान्तःकरणोपचित माचिवलेन रूपादिमर्वविषयीतुव उपपद्यत द्रत्याह- श्रन्तः कर-गोति॥ ननु माची माच्यन्तरेण प्रथते चेत्तदाऽनवस्था स्थात्। न चेत् श्रज्ञायमानो जडः कथं विषयमवभाषयेत्? दत्याप्रक्याह-स्वयमिति॥ खयग्रकाशमानलात्व्यमन्यानवभासः सन् सर्व खप्नपदार्थजातमवभागयतीत्यर्थः । निनु जाग्रदवस्थायां माचिषः खयस्रकात्रलखाननुभूयमानलात्कथमन्यानवभाखलम् ? दत्यात्रद्य जागति सूर्यादितेजोभिः संकीर्णतयाऽविवेकिनां साचिणः खय-म्यकाग्रलखाननुभवेऽपि खप्ने सूर्यादिच्योतिषासुपरतलात्तस्य खप्र-काम्रलं सुग्रहमित्याह- स्रात एवेति॥ यतः खयमन्यानवभारः मन् तत्सर्वमवभाषयत्यत एवेत्यर्थः ॥ सुज्ञेयत्नमेवोपपादयति— जाग्रदिति ॥ यद्यपि जाग्रदवस्थायामपि खप्रकाग्रमाचिवलेनैत सूर्यादिच्योतिषा भानम् "येन सूर्यस्तपति तेजचेद्धः" "तमेव भान्तमनुभाति पर्वे तस्य भाषा पर्वमिदं विभाती"त्यादि-श्रुते:," खयमादित्यादिभिर्नवभाखः, "न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतार्किम "त्यादिशुतेः, तथायविवेकिनां साचिषः खप्रकामलं जडप्रकाग्ने: संकीर्णलात्, खप्ने तु तत्संकीर्णा-दुर्विज्ञेयमेव; भावार्त्तुं ज्ञेयमिति भावः॥ खप्तपदार्थानामन्तः करणपरिणामित्वेन

तयाच श्रुतिः "स यच प्रखिपत्यस्य लोकस्य सर्वतो माचामुपादाय स्वयं विषत्य स्वयं निर्माय स्वेन भासा स्वेन ज्योतिषा प्रस्विपत्यवायं पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवति

तसाचिषः खप्रकाणले श्रुतिसुदाहरति नथाचेति ॥ (१)सः बुद्धापाधिको जीवः। यस यसामवस्थायाम्। स्रोकस्य जाग-त्यदार्थजातसः। माचाम् वासनाम्। स्वयं विच्रत्यः स्त्रुज प्ररी-राभिमानं मनुखोऽइमित्याकारं त्यक्ता । स्वयं निर्माय वास-नामयान् रथादिपदार्थान् सृद्धा । स्वेन भासा खोपाधि-भूतानाः करणविषयाकार् रूपया वृत्या। खेन ज्योतिषा खप्रकाग्रचैतन्यज्योतिषा । अप्रच खप्नावस्थायाम् । स्वयं ज्योति-भेवति जडप्रकामानामाहित्यादीनासुपरतलाहात्मा 'खप्रकाम चिद्रूपसान् विवक्ततयाऽवित्षत दत्यर्थः॥ तत्र खप्नावस्थायां रथादयसादु चितदेशास केऽपि न सन्तीत्यर्थः । श्राष्ट्र तदा । रथादीन् वामनामयान् तदुचितदेशांश्व। सुर्जात खत्पादयति निद्रादोषेण खातान्यारोपयतीत्यर्थः। श्रादिश्रब्देन- " खप्तेन मरीरमभिप्रहत्या निका सुप्तः सुप्तानिभचाकभीति मुक्तमादाय पुनरेतिस्थानं चिरणायःपुरुष एकदंसः" दलाद्याः श्रुतयो ग्रह्मन्ते। श्रुतिं बाचष्टे— स्वयं ज्योतिरिति ॥ ननु किमिदं खप्रकाण-

<sup>(</sup>१) खरंकारोपिकत्वितन्यं खन्नाधासस्योपादनिमिति मताभित्रायिनदं विवरणम् ॥

न तच रथा न रथयोगा न पन्यानो भवन्ति श्रय रथान् रथयोगान् पथः स्टबते" इत्यादिः। स्वयं ज्योतिः स्वयं प्रकाशस्त्रैतन्याऽविषय इति यावत्।

लम् ? न तावत् ज्ञानाविषयलम् ; "तन्त्वीपनिषदं पुरुषं पृच्छामि" द्राटिश्रुतिविरोधप्रमङ्गात्, नापि खममानजाती-यज्ञानाविषयलम्; श्रप्रसिद्धेरसंभवात्, नापि खविषयलम्; एकख कर्मकर्दभावायोगात्। एतेन- प्रवेद्यलं खप्रकामल-मिति प्रत्युक्तम् । न च - पत्तायायलं तदिति वाच्यम् ; धर्माधर्मयोरतियाप्तेः, नापि- श्रपरोचयवद्यारयोग्यलं तदिति-वाच्यम्; श्रात्मनोऽमङ्गतया निर्धर्मकत्वेन योग्यतावच्छेदका-परिज्ञानाद्योग्यलस्थासंभवात्, तस्मात् खप्रकाणवं दुर्निरूप-मिति, तचाइ- चैतन्धेति (१) ॥ ननु- श्रात्मनः सर्वातमनाऽ-विषयले व्यवहारः कथं स्थात्? व्यवहारस्य स्वसमानविषय-व्यवहर्तव्यज्ञानसाध्यवादिति— चेत्, ल; बाघवात् व्यवहर्तव्य-च्चानमेव व्यवहारकारणम् न तु खपमानविषयलेन; गौरवात्। ज्ञानस्य खिसान् खिवष्यश्चमसंग्रयादिनिवर्तकलियमादिवषय-तम्, श्रन्यथा जडलप्रसङ्गात्। ननु— एवं मति व्यवद्दर्भय-ज्ञानस्य चैतन्यस्य सदातनलेन सर्वदा घटादिव्यवद्वारप्रसङ्गः ;

<sup>(</sup>१) तादात्मेन चैतन्ये जारोपितलमिति यावत्। तथाच चैतन्या-नारोपितलात् खन्यथा ग्रत्यवाद प्रसङ्घान् तस्य सप्रकाशलगङ्गीकरपीयम्। अच च प्रतीयमानलस्यापि विशेषणलात् न शश्यस्ङ । दीनामप्रतीयमानां सप्रकाशलमिति बोध्यम्॥

खरमानविषयलस्य त्व भूप्राप्रयोजकलात्, निष्ठ कस्यचित्सर्वेदा-घटादिखनहारो भवति, किञ्च वृत्तिनिर्गमनाभ्यूपगमवैद्यर्थ-प्रमङ्गः ; घटादीन्द्रियमनिकर्षे मति साचिचैतन्येनैव व्यवहारी-पपत्तेः, तस्नात् खसमानविषयलमन्तरेण व्यवहर्तव्यज्ञानं व्यवहार-कारणमित्यसङ्गतमिति - चेत्, मैवम्; व्यवदर्तव्यज्ञानलेन व्यव-हारलेन सामान्यतः कार्यकारणभावः, घटादिव्यवहारे तु खसमान-विषयलेन विशेषतोऽपि; "यलामान्ययोः कार्यकार्णभावः वाधकं विना तदिशेषयोरिप " दति न्यायात्, श्रन्यथा सर्वेचातिप्रसङ्गात्। एवंच खप्रकाभचेतन्यं व्यवहर्तव्यज्ञानलेन खव्यवहारहेतुः, घटादि-व्यवसारे तु खममानविषयलेन तद्धेतुः। ततस्य न सर्वदा घट वृत्तिनिर्गमनवैयर्थम् ; दन्द्रियसंयोगस्य व्यवहारापत्तिः, नवा ज्ञानग्रन्दवाच्यलाभावेन तद्वेतुलायोगात्। तथाचातानः खप्रकाग्र-लेन सामान्यसामग्रीतो व्यवहारः तद्देपरीत्याद्वटादेस्नामान्य-विशेषाभ्यासुपपद्यते । तसाचैतन्याविषयलं खप्रकाशलमिति निर-नच श्रुतिविरोधः ; तच्चन्यवृत्तिविषयलाभ्यूपगमात्, श्रन्यथा तद्गताज्ञाननिष्टित्तर्ने स्थात्। न च "यन्मनसा न मनुते" दित श्रुतिविरोधः, तस्याः फलव्यायलप्रतिषेधपरलात् । दन्द्रिय-जन्मद्रन्यभियातं चैतन्यं पालम् । न च तदिषयलमातानः 

<sup>(</sup>९) इदं तु विवरणमतेन, भामतीकज्यतरिषदानेन तु दृत्तिवयत्वमिष ग्राहर्चेतन्यस्य नास्त्येन, तंत्वीपनिषदं पुरुष प्रच्हामीत्यादिकं तूपस्तिन्वीतन्यविषयम् । तदुक्तं कल्पतरी—ग्रुदं व्रस्मितिषयीक्षुर्वाणा दृत्ताः स्रोपस्तिनं ग्रह्णाति स्वाविषया

पेद्यते । फलव्यायलमेवास्य ग्रास्तक्षद्विर्निवारितम् ॥ दिति ॥ श्रयवा— श्रवेद्यले सत्यपरोच्चवदारयोग्यलं स्वप्रकाश्रत्वम्, फलाव्यायलमवेद्यलम् । श्रयरौक्षव्यवद्वारः प्रमाणजन्यदृत्तः, तद्योग्यलं श्रास्तवेतन्यस्वरूपमेव न लितिरक्षम्, येन योग्यता वच्छेदक्षण्ञानाभावात्तिन्वरूपणाभावः प्रमच्येत । एवश्च घटादौ धर्माधर्मयोश्चातिव्याप्तिवारणाय विशेषणदयम् । तस्नात् स्वप्रकाश्रालस्य निर्हृपतलादात्मा स्वयंच्योतिःस्वभावः ॥ एवमात्मनः स्वप्रकाश्रलेऽर्थापत्तिरिप प्रमाणम् । तथाद्वि— श्रनःकरण तद्धमं-गोचरानुभवस्य भाषकलं स्वप्रकाश्रलं विनाऽनुपपन्नं सत्तस्य स्वप्रकाश्रलं कत्त्वयति । न चाज्ञायमानस्य वाऽनुव्यवसायविषयस्य वा मन्दिस्तमानस्य वा उनुभवस्य विषयसत्तानिश्चायकलं संभवति । श्रज्ञायमानस्य विषयसत्ति विषयसत्ति विषयसत्तिनश्चायकले विविक्तयस्य विषयस्य विषयसत्ति । विविक्तस्य विषयसत्ति विविक्तस्ति । श्रज्ञायमायविषयं तथाले-विक्तस्ति । विषयसिद्धिप्रसङ्गात्, श्रनुव्यवसायविषयं तथाले-विक्तस्ति । संग्रयेलरंनिश्चायकलाभावस्य सर्वानुभवसिद्धलात् ।

खस्याणुपाधिलाविशेषादिति । खन चा "विद्यानिष्टत्तिपरलाच्छास्नस्य । न सि वाक्यमिद्नाया वस्तु प्रतिपादियतुमर्चति ।" इत्यादिभाष्यादिकमणनुकूलम्, यक्त-खायमर्थोऽदेत सिखादौ जललनिवक्ताविति तत एव द्रष्टयम् ।

<sup>(</sup>१) खन्नवेदालं फ्लाव्याप्यलं चेत् ग्राक्तिक्ष्यादीनामिप सत्तात् खपरोच व्यवद्यारयोग्यलाच खप्रकाणलापत्ताः, यदि तु ष्टत्त्यविषणलं सर्चात्मन्यसंभवः। नच- खपरोच्चववद्यारपदेन प्रमाणजन्यष्टत्तरेव वियच्यात् ग्राक्तिक्ष्याकारष्टत्तेः प्रमाणाजन्यलात् खवेदालपदेन फ्लाव्याप्यल विवचायामिप न दोष इति— वाच्यस् रवमिप घटादीनां चैतन्यक्पन्नानाविषयलात् फ्लाव्याप्यलेनोक्तापरोच्यवद्यार-विषयलेन च खप्रकाणलापत्तिरित्यत खाद-तद्योग्यलं खक्पचैतन्यमेवेति। तथाच न कोऽपि दोष इति भावः॥

एवं खप्नोऽनुभवरूप एव न सृतिः; श्रन्थथा रथं पश्चामीत्यनुभविद्योधप्रसङ्गात्। खप्नपदार्थानामन्तः-(१)करणमायाद्वारा शुद्धचैतन्थाऽध्यक्तत्वेन इदानीं तत्सास्रात्काराऽभावेन बाधाऽभावेपि सोपाधिकतयो-पाधिनिष्ठच्या तन्तिष्ठत्तिरिति न जाग्रदवस्थायामनु-ष्टित्तः। कर्मनिद्रोपसुतमन्तःकरणमुपाधिः।

तसात् खप्रकाणलं विनादनःकरणतद्धर्मविषयानुभवस्य तद्वभाष-कलानुपपत्या तद्वस्थमभ्रुपगन्तयम्। श्रन्यथा तस्य जडलेन जग-दान्ध्यप्रसङ्गः। एवंच जन्यज्ञानस्य खप्रकाणले प्रमाणाभावात् श्रनादिनित्यलमवस्थमभ्रुपगन्तयम्। श्रन्तःकरणतद्धर्मस्योशनुभवस्यो-त्यत्तिविनाण्योरिनिष्ठपणात्। न च— दुःखज्ञानं नष्टं सुखज्ञान-सुत्पन्नित्यनुभवात्कयं तदिनिष्ठपणम्? दति— वाच्यम्; साचि-णोद्धनादिनित्यलेन सुखदुःखयोष्ट्रत्यत्तिविनाणाभ्यांतत्रतदुपचारो-पपत्तेः, श्रन्यथा "न हि द्रष्टुदृष्टेविपरिकोपो विद्यते " दत्यादि-श्रुतिविरोधप्रसङ्गात्। तस्तादनाद्यननासङ्गखप्रकाणचिद्रूप श्रात्मेति सिद्धम्॥

एवं प्रसङ्गादातानः खप्रकाणलसुक्षा प्रकारसुपसंहरति—

एविमिति ॥ विपचे दण्डमाइ— अन्यथेति ॥ तस्नात् खप्नस्य

सृतिक्ष्पलमनुष्पन्नमिति भावः। ननु एवं खप्नस्यानुभवले

<sup>(</sup>१) धनःकरणपरिणामितयाऽविद्यापरिणामितया वा । ग्रुखचैतन्येति खव-च्छित्रचैतन्यस्याप्युपलचणम् । अतं दि सिद्यान्तक्षेत्रसंपदे- खदंकारोपदित चैतन्या-धसलं खनवच्छित्रचैतन्याध्यस्ततं वा स्वाप्नानामिति पसद्यम् ।

# केचित्तु स्वप्नाऽध्यासं निरुपाधिकं वदन्ति। तच विरोधिजाग्रत्यत्ययेन तन्तिवृत्तिः।

खप्नाध्यसपदार्थानां रथादीनां तद्धिष्ठानतत्त्वयाचात्काराभावेन बाधाभावात् निवर्तकान्तराभावाच जाग्रदवस्त्रायामनुवृत्तिः स्थात्, नचेष्टापत्तिः ; श्रनुभवविरोधात्, तस्नात्तदनुभववमनुपपन्न-दिविधः कार्यनागः- बाधो-मिलागङ्याह - स्वप्नेति॥ लयस्रोति । श्रधिष्ठानतत्त्वसाचात्कारेण बाघो भवति । श्रनुसूय-मानसाभावप्रमा बाधः। श्रयवा-श्रिधशनतत्त्वसाचात्कारेण खोपादानाज्ञानेन सह कार्यस्य नाज्ञो बाधः, उपादाने सत्यपि कार्यस्य तिरोभावो स्वयः। तथाच ग्रुक्तितत्त्वसाचात्कारेण रजत-बाधविद्दानीं खप्नपदार्थाधिष्ठानब्रह्ममाचात्काराभावेन खप्न-पदार्थानां बाधाभावेऽष्णाधिसृतजपाकुसुमादिनिद्या स्फटिके-नौद्वित्यादिनिवृत्तिवत्त्वप्नपदार्थानासुपाधिनिवृत्त्या निवृत्तिसंभ-वाञ्च जाग्रदवस्थायां स्वप्नपदार्थानुष्टित्तिसित भाव:। कस्तचो-पाधि:? इत्यत श्राइ - कमेति ॥ जाग्रदासनावासितमित्यपि-विशेषणीयम्; श्रन्यथा निर्वासनस्रोपाधिलायोगात्। उपाधि-नीम खिसानिव खरंगिणि खधर्मारञ्जतः। तथाच खप्रस्थ सोपाधिकस्रमलादनुभवलसुपपन्नमिति भावः॥ सतान्तरमाइ— केचित्विति॥

ननु खप्ताधाषस्य निरुपाधिते ददानीमधिष्ठानषाचात्कारा-क्र । भावेन सप्तपदार्थानां वाधाभावाच्चाग्रदवस्थायामनुवृत्तिः स्थात्,

# पुनस्र विपर्ययः प्रकारान्तरेण दिविधः। स्रन्तःकर ग्रा<sup>(१)</sup>वृत्तिरूपोऽविद्यावृत्तिरूपश्चेति। स्वप्नादिरन्तःकरग्रा-

द्खाग्रद्धा रजनभ्रमानन्तरं ग्रिकितत्त्वमाचात्कारिऽपि विरोधि नित्ते । त्या-ऽधिष्ठानमाचा्या रजनभ्रमनिवृत्तिस्पादाने न्यामत्यपि, तथा-ऽधिष्ठानमाचात्काराभावेऽपि विरोधिजाग्रस्ययेन स्वप्नपदार्थ-निवृत्तिस्पय्यते, श्रतो न जाग्रदवस्थायामनुवृत्तिरित्याद्य-तन्ति । स्वप्नस्य विरुपाधिकले । न च— जत्यन्त्रद्धमाचा-त्काराणामज्ञानस्य निवृत्त्तात्स्वप्नाधामो न स्थादिति— वास्त्रम् ; ज्ञानेनाज्ञाने निवृत्तेऽपि तत्कार्यनिवृत्ते (२)रभावात्, स्वप्नपदार्थानां माचादन्तः करणोपा (२)दानलेन ज्ञानिनामपि स्वप्नाधामो भवत्येव । श्रत्यथा जाग्रदवस्थायामपि विषयाभावप्रमङ्गात् । तस्मात्सप्नोऽनु-तुभ्वा । प्रकारान्तरेण विषय्यं विभजते— पुनश्चेति । श्रादि-श्वाःकरणवृत्तिस्थं विपर्ययं विभजते— पुनश्चेति । श्रादि-श्वाःकरणवृत्तिस्थं विपर्ययं विभजते— पुनश्चेति । श्रादि-

<sup>(</sup>१) खन यदक्तयं तत् पूर्वमेयोक्तम्।

<sup>(</sup>२) स्रावरणम्मिनद्ञानिवनायेऽपि विचेपमित्तमद्ञानानिष्टत्या घटादि-कार्यानुष्टत्तिरिति केचित् । अन्ये तु मित्तद्वयमतोऽप्रज्ञानस्य द्रम्पपटन्यायेन स्मूल-रूपेण विनायेऽपि संस्कारात्मनानुष्टन्या घटादिकार्यानुष्टत्तिरिति मन्यन्ते । स्वपरे तु स्वप्रामाण्यज्ञानाद्यानास्कन्दितभुष्यमानाद्वष्टाभावस्तिन्द्रानस्येव निवर्तकत्वाम्राज्ञान-स्यापि निष्टत्तिरिति घटादिकार्याणामप्यनुष्टतिरिति वदन्ति । सर्वेषातूक्षमङ्का-परिचार स्वपदाते स्व ।

<sup>(</sup>२) यद्यपि खानिकानां रथादीनां खिवद्योपादानकलमेव, न तु कामा-दीनामियानःकरणोपादानकलम्। खन्यथा वेषामिव खानिकानामपि व्यायद्यारिक-लापनेः, तथापि खदंकारोपिक्तिचेतन्यस्य खानिकविववीपादानलेनाधिष्ठानलपचे रखतं प्रति श्रुक्तेरियाधिष्ठानायच्छेदकलात् गौण खपादानलव्यवद्यारोऽनःकरणस्था-य्युपपन्न दित मन्तव्यम् ॥

वृत्तिरूपः। रजतादिसमोऽविद्यावृत्तिरूपः। संग्रयस्व-वि<sup>(१)</sup>द्यावृत्तिरेव। तचैवं सति निरूपाधिकविपर्ययो निद्<sup>(१)</sup>ध्यासनेन निवर्तते। सोपाधिकस्तूपाधिन-

यदिन रजतादीति॥ श्रादिश्रव्हेन रच्चुमर्पाद ग्रह्यते। न च— रजतश्रमस्थेदमाकार हन्युपिहतमा चिरूपतया कथमविद्या-हित्ता स्वाप्त स

<sup>(</sup>१) भावाभावकोठिकसंग्रस्थैकांग्रेऽनःकरणप्टिनक्पंत्रमपरांग्रेऽविद्याप्टिनक्प-त्विसित द्रश्यत्वनिष्प्त्रपुपक्षने अञ्चानन्दसरस्वत्यो निरूपयन्ति ।

<sup>(</sup>१) खिष्ठानसाचान्तारमाचनिवत्यो विपर्ययः तचाधिष्ठानतत्त्वसाचान्तार-प्रतिवस्वतविपरीतयासनामाचस्य अमन्तिद्वेषक्ष्पस्य निद्धियासनेन निष्ठत्तिने तु विपरीतविपर्ययस्थेति तु संप्रदायः।

<sup>(</sup>ह) वाक्यानारं चानन्ययिपदवद्याक्यान्तरायविष्ठतमेवाच विवच्छाते इत्यादि पूर्वनीमांसायामनुषद्वाधिकरणादी स्त्राम् ॥

रुचा। निद्ध्यासनं निरूपितमेव। तद्प शारी-रकततीयाऽध्यायपठनेन निष्यद्यते।

एवं च श्रवणमनश्निनिदिध्यासनैरसंभावनाविपरीत भावनानिरत्तावसत्यन्यस्मिन्प्रतिबन्धे तत्त्वमस्यादि-वाक्यादहं ब्रह्मास्मौति अपरोष्ट्रप्रमा जायते। तदुक्तम् " ऐहिकमण्यप्रस्तुतप्रतिबन्धे तद्दर्भनात्" इति ।

षङ्गः॥ तर्षि तिन्राह्यतामित्याशङ्घाष्ट्— निद्ध्यासनिमिति॥ प्रब्दप्रमाणनिरूपणावसरे तात्पर्धनिरूपणप्रसङ्गेनेति ग्रेषः॥ तन्नि-दिधासनं कुतो निष्यद्यते ? इत्यागङ्घाइ - तद्पीति॥ ततः किम्? दत्यत त्राइ- एवं चेति॥ त्रवणेन मानगताऽसंभवना निवर्तते, मननेन सेयगताऽसंभावना, निदिधासनेन विपरीत-भावना । तदुत्तम् — " ऋखन्वज्ञाततत्त्रां जानन् कसाच्छ्णो-म्यहम्। मन्यन्तां संग्रयापन्नाः वृनं मन्येऽहमसंग्रयः॥ विपर्यस्तो निदिधारेत् किंधानमविपर्यये॥" इति॥ नन् अवणमनन-निदिध्यासनानि सुर्वतां केषां चित् सुतः साचात्कारो न जायते ? द्रत्या प्रद्या ह— श्रमत्य न्यस्मिनिति ॥ भूतभाविवर्तमानः प्रति-बन्धः येषां यावत् वर्तते ज्ञानोत्यत्तौ, तावत्तेषां न ज्ञानोदयः, अवणादि सुर्वतामपि येषां स नास्ति तेषां विचारिततत्त्वमस्थादि वाक्याद्वसाचात्कारो भवत्येवेत्यर्थः॥ ७कार्थे व्याससूचं संवाद-यति— तद्क्तिमिति ॥ वतीये स्थितम् न न्याज्ञामसुद्धियान्तरङ्ग-बिरङ्गसाधनानि निरूपितानि। तच कतैः श्रवणमनननिदि-

धामनैर्मस्चानिमहैव भवति वा, श्रमुचापि वा। तर्नेहैवेति-प्राप्तम् ; श्रक्तिन्नेव जनानि ब्रह्मापरोचज्ञानं से स्रयादिति श्रवणा-दीनामनुष्ठानात्? सनु—यज्ञादीनामपि ब्रह्मज्ञानसाधनल-अवर्णेन तेषामासुभिं भुललात् कथं अवणादिनाऽसिन्नेव जन्मनि-ज्ञानं स्थात्? दति— चेत्, न ; तेषां विविदि<sup>(१)</sup>षा हेतुलेन माचात् ज्ञानमाधनलाभावात्, श्रवणादीनां तु माचात् ज्ञानमाधन-लेन तेषु सत्यु ब्रह्मज्ञानमिहैव भवत्येव; तस्य प्रमाणपाललात्। तसाद्वद्वाज्ञानमे हिकने वेति प्राप्ते - ब्रूमः, श्रप्रसुतप्रतिबन्धे बद्धा-ज्ञानमैहिकं भवति, प्रस्तुतप्रतिबन्धे लासुश्चिकसपि । तथाच श्रुतिः प्रतिबन्धयुक्तानामात्मनो दुर्ज्ञेयतां दर्शयति— " श्रवणायापि बड्ड-भिर्यो न सभ्यः ग्रहण्वन्तोऽपि बहवो यं न विदुः " दति ॥ सृति-रिप-"म्राञ्चर्यवचैनमन्यः प्रद्योति श्रुलायेनं वेद न चैव कञ्चित्॥" दत्युकार्थं दर्भयति ॥ ल**न्-** जन्मान्तरकतश्रवणादीनां ब्रह्म-माचात्कारहेत्वं कुतोऽवगम्यते ? इति—चेत्, गर्भ एवैतच्छ्यानो वामदेव एवसुवाचे " त्यादि श्रुत्या। तस्मात् श्रवणाचनुतिष्ठतः पुंस: प्रस्तुतप्रतिबन्धाभावे द्रहैव ब्रह्मापरोचज्ञानं भवति तस्मिन् सत्यमुच जमान्तरेऽपि भवति॥ यत्कर्म फर्जीनुखं ब्रह्मसाचा-

<sup>(</sup>१) "न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैकेऽखतलमानग्र्रि"ति कर्मणो मोर्च-ऽनुपयोगो वर्णितः, च चानुपयोगः मोर्च प्रत्यकारणतया मोर्चनिमित्तत्त्वज्ञानाकारण-तथा च, न विविद्धाचेतुताऽभावेनाणि । फलासाधारणकारणलं चि फलाव्यवित पूर्वस्य तद्वारकस्य तस्याधनस्य च यथा संभाववे न तथाऽत्यन्तविप्रकृष्टस्य । तथाच "तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविद्धिन्ती"ति त्रुतिरिप वास्त्याता । खिषकं "धर्म-जिम्नासायाः प्रागणधीतवेदानस्य ब्रह्मजिन्नासोपपनेरि"ति भाष्यभामत्यां दृष्टव्यम् ॥

प्रतिबस्यस्त्रिविधः। सूतभाविवर्तमानभेदात्। सृतप्रतिबन्धः पूर्वाऽनुसूतिवषयस्याऽऽवेश्वेन पुनः पुनः स्मरणम्। तदुपाधिकत्रस्माऽनुसंधानेन तन्तिवृक्तिः। यथा भिश्वोः पूर्वानुसूतमहिष्यादिसारणेन तत्त्वज्ञाना-नुत्पत्तौ गुरूपदिष्टतदुपाधिकत्रस्माऽनुसंधानेन तन्नि-वृत्पत्तौ वदन्ति।

भाविप्रतिबन्धो दिविधः। प्रारत्थप्रेषो ब्रह्मकोकेच्छा चेति।

तच प्रार्थ्य<sup>(१)</sup>कर्म दिविधम्। फलाऽभिसंधिकतं

त्कारोत्पत्तिविरोधिवासनावा स एव प्रतिबन्धः तद्भावे ज्ञान-मैस्किम्, श्रन्थया वैपरीत्यमिति सिद्धम्॥

सूचोक्तप्रतिवन्धं विभजते—प्रतिवन्ध इति ॥ तचाद्यप्रति-वन्धं तिचदच्युपायं च षदृष्टान्तमाए— सूतेति ॥ भाविप्रति-वन्धं विभजते— भावीति ॥ मनु प्रारक्षस्य कर्मणो ज्ञान-प्रतिवन्धकले कस्यचिद्पि ब्रह्ममाचात्कारो न स्थात्, तथाच "श्रोतवः" दत्यादि विधेरप्रामाष्णापत्तिरित्याग्रङ्खा तत्परिद्याराय प्रारक्षं कर्म विभजते— प्रारक्षिति ॥ तचाद्यं फक्तभोगैनैव

<sup>(</sup>१) काम्यकर्माणि फर्केच्ह्याऽनुतिस्तां देवा खघमणी भवनः वैषयिकपरि-च्छित्र फल्लियेषादिकं पुरत उपखाय वेषां तदिभमुखीं प्रश्तिं च संपाद्य ज्ञानाय वेषां विष्नं खाचरिन । विना फर्केच्हां कर्मानुतिस्तां तु ज्ञानं संपाद्यन्तीत्याद्यर्थः "काषमानी वै बाह्मण्" इति श्रुतिवाख्यानपूर्वकं "तस्य च भूत्या देवा न ध्रेमति" इति वाद्यविवर्णपूर्वकं वृषदारक्षकभाष्यवार्तिकादी स्पष्टं निक्पितम् । नियास हिविष्णापि प्रारक्षकंभीषेष्योक्षविध उपयोग उपपन्न इति भावः ।

क्षेत्रलं चेति। तच फलाभिसिक्षकतं फलं दत्वैव नद्यति। तिक्षन् सित ज्ञानं नोत्पद्यते; तस्य प्रवल-त्वात्। तथाच श्रुतिः— "स यथाकामो भवति तथा-क्षतुभैवति यत्क्षतुभैवति तत्कमे कुरुते यत् कमे कुरुते तद्भिसंपद्यते" इति। ताद्यप्रार्थभेषो भाविप्रति-वश्यः। केवलं प्रार्थं तत्त्वज्ञानचेतुः पापनिन्तिदारा। तथाच श्रुतिस्मृती "धर्मेण पापमपनुद्ति" "ज्ञान-

चीयते इत्याइ - तनिति॥ तयोर्भध इत्यर्थः ॥ खर्गो से अया-दिलादीच्या फलाभिषन्धिरसु, ततः किम्? तचाइ- **तस्स**-व्यिति॥ पताभिषन्धिकते कर्मणि॥ तच युक्तिमाइ— तस्येति॥ प्रवस्त्रलेनेतर्काचीत्पत्तिप्रतिवस्थकलात्तरः रक्काचटितसामग्राः प्रावद्यमिति भावः॥ पत्नाभिषन्धिकतस्य प्रावद्ये प्रमाणमाइ-तथाचेति॥ सः यथाकामः यत्पालकामवान् पुरुष: ्रात्पाचानुकूक्षसंकच्यः । तत्क्रतुः । संकक्त्यितं कर्म तत्कर्म । त्दिभिसंपद्यते कर्मानुरूपं फलं प्राप्नोतीत्यर्थः । फलितमाइ— ताह्योति ॥ दितीयस पनाभिषन्धिरदितस प्रारव्यस कर्मणः पुष्यस्य ब्रह्मज्ञानोत्पत्त्यनुकूनतामादः नेयस्निमिति॥ फनाभि-सिसर्चितमित्यर्थः। सुक्ततप्रार्थस्य फलाभिसन्धिरचितस्य पाप-निवृत्तिदारा तत्त्वज्ञानानुकूलले प्रमाणमाष्ट् तथाचेति ॥ पाप प्रारुखं फ्लाभियन्थिकतं नेवसं चोभयमपि ज्ञानप्रतिबन्धकसेव प्रवत्तरोत्तेजनेन तिरोध्य गच्छति। श्रन्यया ज्ञानोत्पत्तिं प्रति-

मुत्पद्यते पुंसां श्वयात् पापस्य क्षमेणः" इति। "कषाये कर्मभिः पक्षे ततो ज्ञानं प्रवर्तते" इति च। एवच्च भाविप्रतिबन्धस्य प्रारस्थ्येषस्य भोगेनानिहत्तौ सत्यपि श्रवणादौ न ज्ञानोद्यः। यथाहुः " एकेन जन्मना श्वीणो भरतस्य चिजनाभि " रिति।

(१) ब्रह्म बोकेच्छाया ब्रह्मसाक्षात्करोत्पत्तिप्रतिबन्ध-कर्त्वं विद्यारण्यस्वामिनो वदिन्त सम—

ब्रह्मचे। काऽभिवाञ्छायां सम्यक् सत्यां निरुध्य ताम्। विचारये चस्त्वात्मानं नतु साष्ट्रात्करोत्ययम्॥ इति॥

बध्नातीति भावः। ननु भाविप्रतिबन्धस्य कियता कालेन चयो भवतीत्याप्रद्ध्य तच नियमो नास्तीत्यच संमितमाद्य-यथाहिरिति॥
रामस्येकेन जन्मना भाविप्रतिबन्धः चीषः, भरतस्य चिभिर्जन्मिः
चीषः, तथाच न कास्तियम दति भावः॥ दितीयं भावि
प्रतिबन्धं विद्याराष्ट्रवचनेन स्षष्ट्यति— ब्रह्मसोनिति॥ श्रिभि-

<sup>(</sup>१) ब्रह्मलोकान्तवैरायवतामेवास्मविज्ञानमपरोचं जायते। खन्येषां तु सगुणोपासनाद्यविवाधिकारात् सगुणोपासनाद्यधिकता खपि तेऽपरोच्चज्ञानसजाती-यमास्मपरोचिनिस्यं प्राप्ता इन्द्रियनिप्रचादिसाधनसंपद्धाः खोपासनाविग्रेषेण ब्रह्मलोकं गला तर्चेव ब्रह्मणा सच वेदान्तविचारादिना ब्रह्मज्ञानं प्राप्नुवन्तीत्येवोन्त्रश्रवेर्ण इति श्रवणादिसचिन्ना ब्रह्मलोकप्राप्तेः कुनाणनुक्तलात् सर्गादिलोकिच्या-वैज्यच्यासभावः। विद्यार्णवयनस्माणमेवाभ्रयः। वेदान्तकस्प-तयपरिमलेऽधिकं द्रष्टवम्। तनचि ब्रह्मलोकान्तवेरायं इचास्रवार्थम्बभोग-विराग्यदेन विवचितम्। स्वं च सगुणोपासनादौ गुरूपदेशादिना श्रवणप्रदित्ति। रित्यादिकं विक्रिपतम्।

स पुनर्वेदान्तश्रवणादिमहिसा ब्रह्मकोतं गत्वा निर्गुणं ब्रह्म साक्षात्वरोति। तथाच श्रुतिः "वेदान्त-विज्ञानसुनिश्चितार्थाः संन्धासयोगाद्यतयः सुद्वसच्चाः, ते ब्रह्मकोते तु परान्तवाले परास्तात् परिसुच्चन्ति सर्वे" इति। स पुनस्तवैव सुच्यते।

वाञ्छायाम् दक्कायां। तां निरुधिति योजना ॥ ननु —
क्षतत्रवणादीनां व्यर्थलात् म किमधः पति ? नेत्याह — स पुनरिति ॥ तत्र प्रमाणमाह — तथाचिति ॥ "न हि कल्छाणकत्
किश्चित् दुर्गति तात गक्कती"ति स्मृति चकारेण समुविनोति।
वेदान्तविज्ञानेन • श्रवणजनितेन सुष्ठु निश्चितोऽयोऽदितीयन्द्वासर्वकर्मपरित्यागपूर्वकज्ञानाभ्यासयोगात् । श्रुष्ठसन्द्वाः निर्मलानःकरणाः। यत्यः मन्यासिनो ये। ते ब्रह्मलोके निर्मुणं ब्रह्मसाचात्कृत्य। परस्य हिर्ण्यमभस्य श्रन्तकाले श्रवसान।
पर्मित्तात् जत्यनसाचात्कारात्। वन्धनात् परिमुच्यन्ति सुक्ताभवन्तीत्यर्थः। तथाच स्मृतिः— "ब्रह्मणा सह ते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसन्चरे। परस्थान्ते कतात्मानः प्रविधन्ति परं पदम् "। (१) इति।
तत्रैव विदेन्दकेवल्यमनुभवतीत्याह— स पुनिरिति ॥ वर्तमानप्रति-

<sup>(</sup>१) वशीक्षते मनस्येषां सगुषप्रसाशीसनात्। तदेवाविभेवेत् साचादपे-तोपाधिकस्पनम् ॥ "इति कस्पतस्त्रया सगुपोपासनमपि निर्गुणसासान्कार साधनमिति भावः॥

वर्तमानप्रतिबन्धं तनिष्टच्युपायं च विद्यारण्य-स्वामिनो वर्णयांचकुः—

"प्रतिबन्धो वर्तमानो विषया-ऽऽसित्तसम्बर्णः। प्रज्ञामान्द्यं कुतर्वश्च विषयेयदुरायदः॥ भ्रमाचैः स्रवणाचैर्वा तच तचोचितैः स्रथम्। नीतेऽस्मिन्प्रतिबन्धे तु स्वस्य ब्रह्मत्वसुस्रुते"॥इति॥

बन्धं संमितिदर्भनेन कुत्पादयित— वर्तमानेति ॥ विषयिति ॥ विषयेष्वासिकः राग इति यावत्। प्रज्ञायाः बुद्धेः स्नान्यं श्रुतार्थ-ंग्रहणधारणापटुलम्। कुल्सिनः तर्कः क्षुतिकः श्रुतिविरोधितर्क-दत्यर्थः । विषयं चे श्रातानः कत्वे दुर्गग्रहः श्राता कर्तेवत्य-भिमानः ॥ एतेषां चतुर्णां वर्तमानप्रतिबन्धानां निष्टत्युपायं तत्सं-मत्या दर्भवति— ऋसाद्येरिति॥ ग्रमदमादिभिर्विषयासित-वर्तमानम्तिवन्थस्य निवृत्तिः अवणेन प्रज्ञामान्यस्य मननेन कुतर्कस्य निदिधासनेन विपर्ययदुराग्रहस्य। श्रमासीरि-खनेन दमादयो ग्रह्मनो। ग्रमादीन्यनुपदमेव निरूपिययति। श्रवणाद्यैरित्याद्यप्रव्देन सनननिद्धासने ग्रह्मते। श्रवणादीनि निक्षितानि। तद्य तद्य तिसान् तिसान् प्रतिबन्धे प्रथमसा निहक्ती कृमाधिकचितः कारणलेन, दितीयस्य निहक्ती श्रवण ह्मीयस मननं चतुर्थस निदिधासनम् । सूर्यं नीते नागं गते । यथोक्तमाधनचतुष्ट्येन यथोकवर्तमानप्रतिवन्धचतुष्ट्ये नष्टे सती-त्यर्थः । खस्य त्रन्तः कर्णतद्वत्तिमाचिणोऽ इंपद् बच्चस्य । ब्रह्मत्वम् ततश्र श्रवणादिभिः सक्त प्रतिबन्धनिष्टच्या वाक्याद् ब्रह्मश्राक्षात्करोत्पत्तौ श्रमदमोषर् तितितिश्राश्रदासमा-धानानि श्रन्तरङ्गसाधनानि ।

त्रमः । उपरितः संन्यासः । तितिश्चा दन्दसिष्णुता ।

प्रद्वा गुरुवेदान्तिविश्वासः । समाधानं श्रवणादिषु

चिन्नैकाग्युम् । "शान्तो दान्त उपरतिस्तितिश्चः समा-

श्रवणिदिनाऽधिकारिणो ब्रह्मभाचात्कारोत्पत्तावन्तरङ्गभाधनानि दर्भयित — श्रवणादिनिऽधिकारिणो ब्रह्मभाचात्कारोत्पत्तावन्तरङ्गभाधनानि दर्भयित — श्रवणादिक्षिति ॥ भाधनानि युत्पादयित — श्रव्यादिक्षिति ॥ अन्तरिन्द्रियं मनः। ददं प्रखाना (१) न्तरीत्ये प्रथमः । श्रव्या पूर्वोत्तर्याघातापत्तेरिति भावः। पञ्च ज्ञानिद्रियणि पञ्च कर्मेन्द्रियाणीति वाञ्चोन्द्रियाणि दग्न। भोतोष्णसुख-दःखमानापमानिन्दास्त्वादौति दंदानि । श्रवणादौत्यादिप्रब्देन मननिदिध्यापने यद्चेते । चित्तस्य श्रवनःकरण्खेलकाय्यम् । ऐकाय्यं नाम विजातीयप्रत्ययितरस्कारेण बच्चेकगोचरस्रजानितीयप्रत्ययप्रवादः। तद्कम् — "प्रान्तोदितौ तुख्यप्रवयो चित्तन स्वेकायता परिणामः" दति ॥ प्रमादीनामन्तरङ्गसाधनते प्रमाण-माद्य प्रान्त दति ॥ श्रमादीनामन्तरङ्गसाधनते प्रमाण-माद्य प्रान्तरङ्गसाधनते प्रमाण-माद्य प्रान्त दति ॥ श्रमादीनामन्तरङ्गसाधनते प्रमाण-माद्य प्राप्त दति ॥ श्रमादीन श्रनःकरणे ।

<sup>(</sup>१) वाचस्पितमतरीत्येत्यर्थः। तथाच सन एन्द्रियलनिरासस्य विवर्ण-सतानुसारिलाच्च विरोध एति भावः।

हितो सूता श्वात्मन्धेवात्मानं पश्चेदि"त्यादिं सूच-कारोष्णाह—"श्रमदमाद्यपेतः स्यात्तश्चापि तु तिह्वधे-स्तदङ्गतथा तेषामवश्चाऽनुष्ठेथत्वादि"ति ।

यद्मादयो बहिरङ्गसाधनानिः "तमेतं वेदानुवच-मेन ब्राह्मणा विविद्धिन्त यत्तेन दानेन तपसाऽना-शकेने"त्यादिश्रुतेः।

तच मंमितमाइ— सूचकारोऽपीति ॥ विद्राङ्गमाधनानि दर्भवति— यद्भाद्य द्रित ॥ अवणादिना मकलप्रतिवस्थिनविन्ती वाक्याद्वस्थानात्कारोत्पत्ताविति ग्रेषः । यद्वादीनां मलग्रद्धिद्वाराः विविद्धितेत्पादनमुखेन अस्यमानात्कारोपयोगाद्विहरङ्गमाधनल-मित्यर्थः । तच प्रमाणमाइ— तमेनमिति ॥ वेदानुवचनम् । अस्यचर्याङ्गाध्ययनम् । विवेदिदानम् दानम् । दितमितमेधा- यनम् तपः । अत प्रवानामकेने(१)ति विभेषणम् । केचित्त— अनमनं वा कच्छानुष्ठानं वा तपः ; "वश्च द्वित्व तपो नानमना त्यरमि"ति अतिरित— वद्नि । अस्मिन् पचे नामकेनेति पद-च्छेदः । अयमर्थः— नामकेन पृथूदकमङ्गायमनामङ्गमा-दिषु बुद्धिपूर्वकतनुत्यागेन विविद्धोत्पत्तिद्वारा अद्वायानात्कारो भवति ; अतिस्नृतीतिहामपुराणेषूपण्डंभात् ॥ अतस्वोत्तं काणि-

<sup>(</sup>१) तदुक्तं गीतायां – नात्यश्रतस्तु योगोऽस्ति न चातिस्त्रमण्रास्तिनः । न च स्वापविद्यीनस्य नचेकान्तमनश्रतः । शारीरं केवलं कर्म कुर्वद्वाप्रोति किल् विषमिति च ॥

दासेनापि- " समुद्रपत्योजनसन्त्रिपाते पूताताना मन्त्रज्ञताभि-षेकात्। तत्त्वावबोधेन विनापि भूथसत्तुत्वजां नास्ति ग्ररीरवन्धः" तत्त्वावबोधेन विनेति प्रग्रंसा। श्रन्यथा "ब्रह्म वेद ब्रह्मीव भवती"ति श्रुतिविरीधप्रमङ्गात्, ज्ञानमेवाज्ञाननिवर्तकां न कर्मित न्यायविरोधापत्तेश्चिति ॥ अन्ये तु- बुद्धिपूर्वकप्रया-गादिमरणं युगान्तरविषयम्, चैवर्णिकचितिरिक्तविषयं वा; किस-काले सति सामर्थी ब्राह्मणादीनां तत्प्रतिषेधात्, धर्मशास्त्रे मर्-णानिप्रायश्चित्तप्रतिषेधाचेति - वद्नि ॥ यज्ञादीनां ससुचित्य-विविदिषासाधनविमिति केचित्॥ विकल्पेनेत्यपरे॥ न च--कर्मणां माचादेव सुक्तिमाधनलात्क्रयं विविदिषाचेतुलिमिति— वाच्यम् ; सुत्तेरविद्यानिष्टत्तेर्वा ब्रह्मभावस्य वा ज्ञानैकसाधवात्, ग्रुत्तवज्ञानसाधिष्ठानमाचात्काराविष्ठत्तेर्दृष्टलाच । ब्रह्माताभावसा-नादिलाच मुक्तेः कर्ममाध्यलमनुपपन्नम्। तदुक्तं— "भ्रान्या प्रतीतः संसारो विवेकाच तु कर्मभिः। न रज्ज्वारोपितः सर्घी घण्टाघोषा-क्षिवर्तते " इति । तसाद्यज्ञादीनां विविद्धाहेतुलमेव न मोच-हेतुलिमिति॥ श्रव यज्ञादिश्रुतेरविशेषात् फलाभिषस्थिमन्तरे-नित्यनैमित्तिककाम्यप्रायश्चित्तरूपाणि कर्माणि विविदिषाचेतवः, सगुणोपासनं चित्तैकाय्यचेतुरिति— केचित्। अप्राचार्यात्तु -- "काम्यानां कर्मणां न्यासः" इति काम्यकर्मणामननुष्ठेयलं प्रतिपाद्य फलाभिसन्धिमन्तरेण सुसुचुभिरनुष्ठेथलप्रतिपादनाश्वित्यकर्माण्यग्निहोचा-दीनि विविद्धाहेतलेन विधीयने खादिरतादिवदीयांगे'ति-

# सर्वापेक्षा च यज्ञादिश्रुतेरश्रवं "दित्य प्युक्तम्।

श्राहुः। यज्ञादीनां वहिरङ्गसाधनले सूचसमितमणाह- सर्वा-पेक्षा चेति ॥ दतौये स्थितम् न ब्रह्मविद्यया सुक्तिफाले जनयितये कर्माणि नापेच्यन्ते दृत्युक्तम्-"श्रत एवाग्नीन्धनाद्यनपेचे"त्यत्र, ददानीं ब्रह्मविद्या खोत्पत्ती कर्माखपेचते न वेति मंत्रये नापेचते द्दित तावत्राप्तम्, प्रमाणप्रवृत्तौ सत्यां ज्ञानस्य स्वत एवोत्पत्ति-संभवेन कर्मणां तत्राप्रयोजकलात् । किंच खगेहियोन यजेतेति यागविधिवत् ब्रह्मज्ञानोद्देशेन कर्मविधानाभावात् न कर्मणां मोच-लच-विविदिषन्तीति विविदिषावाक्ये तदुदेशीन तदिधानात्कर्मणां ज्ञानहेतुलमिति— वाच्यम्; तच विधिप्रत्य-याश्रवणेन वर्तमानीपदेशितया तस्य स्तावकलात्। तस्मात् ब्रह्म-विद्या स्त्रोत्पत्तौ कर्माणि नापेचते इति प्राप्ते जूमः, श्रस्ति कर्मापेचा ब्रह्मविद्यायाः खोत्पत्तौ । कस्मात् ? "तमेतं वेदानु-वचनेन ब्राह्मणा विविद्घन्ति यद्योन दानेन तपसाऽनामकेने"-त्यादिश्रुते:। नच- वर्तमानापदेशितचाऽसुवादकलेनास्य स्ताव-कलमिति - वाच्यम् ; विविदिषासंयोगस्यापूर्वलेन सेट्परिग्रङ्केण विधायकलोपपत्तेः। श्रन्थथा- " उपांश्रुयाजवन्तरा यजित " "पूषा प्रिष्ठिभागः" दत्यादौ सर्वेच विष्यभावप्रमङ्गः, " विधिर्वा <sup>(९)</sup>धारणवत् " इति सूचिवरोधप्रसङ्गञ्च खात्। तसात् यथाऽत्रः

<sup>(</sup>१) यथा उपरि चि देवेश्यो धारयतीत्यादी चि मञ्दत्रवणेऽपि चपूर्वला-क्षेत्रपरिषचकंददिति भावः।

लाङ्गलाकर्षणेऽयोग्यतया न नियुध्यते, किन्तु योग्यलेन रथ-चर्यायां नियुच्यते तथा कर्माणि ब्रह्मविद्यया मोचपले जनिय-तथे नापेच्यन्ते, तेषां तचायोग्यलात्, खोत्पत्तौ तु श्रपेच्यन्ते,। चित्तग्रुद्धिविविदिषोत्पत्तिदारा तद्योग्यलात्। तथाच स्नृति:-''क्षायपिति' कर्माणि ज्ञानं च परमा गतिः। कषाये कर्मभः पक्के ततो ज्ञानं प्रवर्तते" इति ॥ ज्ञानस्य प्रमाणपासलेऽपि पापिष्ठस्य अतेऽपि वाक्ये ब्रह्मज्ञानानुद्येन कर्मणां पापनिवृत्ति-दारा ब्रह्ममाचात्कारहेतुलं संभवत्येव। यदि कर्मणां तद्भेतुल-मनुपपन्नमित्यायसः, तदापि ग्रमद्मासुपेतोऽधिकारी स्थात्। " प्रान्तो दान्त उपरतिस्तिति चुस्समाहितो भूलाऽऽत्सन्येवात्सानं पश्चेत्" इति / विधेश्यमादिविधानात् । विहितानां तेषां ब्रह्म-विद्याङ्गतयावक्यानुष्ठेयलात्। नच कर्मणां विद्योत्पत्तौ नात्यन्ता-पेचा ; यज्ञादिश्रुतेः । नृतु- एवमपि ग्रमादीनामन्तरङ्गसाध-नलं यज्ञादीनां विचरक्षमाधनलं कुतोऽवगम्यते ? इति चेत्, श्रृणु, इत्यम्, 'तसादेवंविच्हानतो दानतः' इति प्रमादीनां विद्यासंयोगावगमादन्तरङ्गसाधनलं विद्योत्पत्तौ, " विविद्षिन्ति यज्ञेन" द्वादिना विविद्षासंयोगावगमात् बहिरङ्गसाधनलमिति विवे<sup>(१)</sup>कः। **लच** एवमन्तरङ्ग बहिरङ्ग-साधनविवेकेन किं प्रयोजनस् ? इति— वाच्यस् : ज्ञानसाधन-

<sup>(</sup>१) खतरवाथातो ब्रम्मिकिज्ञासीत्यत्र साधनचतुष्टयसंपत्त्याननार्थमेव।य प्रब्दार्थी न क्रमीवसोधाननार्थिमिति भाष्यकाराणां सिखानाः। खन्यथा कर्मणामनारङ्ग-साधनत्वे तदाननार्यमेवायग्रन्दार्थः प्रसच्चेत । इति ॥

तदेवं मननादिसंस्कृतचित्तदर्पग्रस्वकातिचारित-महावास्यात्पनेनाऽहं ब्रह्मास्मीत्यप्रतिबद्धब्रह्मसास्या-कारिगाऽज्ञाने निष्टत्ते संचितकर्मगां नष्टत्वादागामि-

अवणादिप्रवृत्तेस्तेन विनाऽसम्भवात्। न हि कञ्चित् अन्तरङ्गः विहरङ्गसाधनमज्ञाला सर्वकर्मसन्यासपूर्वकं अवणादौ प्रवर्तते। तस्मात् तदिवेकोऽपि वैराग्यादिवच्छ्वणादिप्रवृत्तौ कारणसेवेति सप्रयोजन एवेति॥

एवमन्तरङ्गविरङ्गमाधने निरूष सहकारिसंपन्नमहावा-क्यात् ब्रह्ममाचात्कारेणाज्ञाननिष्टत्तौ सुसुचोः स्थितिसुपसंहरति— तदेविमिति ॥ तत् यसात् कारणात् प्रतिबन्धनिष्टन्युपाथान्त-रङ्गबहिरङ्गसाधनानि निकृपितानि तसात् कारणात्। एवं उक्तेन प्रकारेण। मननादीत्यादिग्रब्देन निदिध्यामनं ग्रह्मते। ननु— ज्ञानेनाज्ञाने निष्टत्ते विषयानुभवोऽनुपपन्नः; सुसुचो-र्देहाभिमानशून्यलात्, नच- प्रारच्धवप्रान्तदनुभव इति-वाच्यम्; क्रुप्तकारणाभावे तदयोगात्। देहाभिमाने सत्येव प्रमाणप्रमेथव्यवद्वारदर्भनात्तदभावे तददर्भनादन्वयव्यतिरेकाभ्यां देचा भिमानस्य विषयानुभवं प्रति कारणलस्य क्रुप्तलात् तद्भावे ज्ञानिनां प्रारच्धवप्रात्कयं विषयानुभवः स्थात् ? श्रतएवीकां भाष्य-कता— " तमेतमविद्याख्यमातानातानोरितरेतराधासं सर्वे प्रमाणप्रमेथव्यवद्वारा सौनिका वैदिकास प्रवृत्ताः " दति॥ श्रन्यया व्यवस्रारः, श्रधासपूर्वकः, व्यवसारलादित्यच हेतोः ज्ञानिनो

व्यवहारे उनेकान्तिक लप्रसङ्गात्। नच- ज्ञानिनामपि वाधितानु-वृत्त्या देशिमानमर्ना नेकानिकलिमिति वाच्यम् ; ग्रिकाचा-त्कारेण तदज्ञाननिवृद्धी रजतस्रमनिवृत्ती पुनस्तदनुवृत्तेरदृष्टलात्। श्रन्यया तचाति प्रसङ्गः । नच- सोपाधिकखाचे ग्रहः स्फटिक द्ति साचात्कारे सत्यपि जपासुसमोपाधिसन्निधाने सोहितः स्फटिक दत्यनुभवस्य सुर्वजनीनलात् तथाचापि भविष्यतीति— वाञ्चम्; तददचोपाधेरनिक्षपणात्। तस्रात् ज्ञानेनाज्ञाने निरुत्ते तत्कार्यनिरुत्या ज्ञानिनः प्रार्थवणादिषयानुभवोऽसङ्गत एवेति— **चेत्, उच्यते ?** ज्ञानिनो निवनाज्ञानस्य वज्रादिषयानुभव उपपद्यते । नच-कृप्तकारणदेहाभिमाना-भावे क्यं सः ? इति – वाच्यम् ; बाधितानुहत्त्या तस्य सत्तात्। नच- कारणीस्ताज्ञानस निवन्तिन तत्कार्यस देशाभ-मानस्य कथमनुद्धिः ? उपादामनाग्रे मत्युपादेयानुद्धत्तेरदृष्ट्यर-लादिति— वाच्यम्; उपादाननागानन्तरं चणं उपादेयानुहत्ते-स्तार्किकैरभ्यूपगतलेन तथाऽसाक<sup>(१)</sup>मपि संभवात् । नच- तेषा-

<sup>(</sup>१) जलिक्रमात् विपरीतक्रमः प्रख्य इति चि वेदानिनां सिखानः । खतरव जगत्प्रतिष्ठा देवर्षे ष्टिश्यमु प्रजीयते । तेजस्यापः प्रजीयने तेजो वायौ प्रजीयते । वायुष जीयते योक्ति तचायक्ते प्रजीयते " । इति विष्णुप्राणवचनं "विपर्ययेण क्रमोश्त जपपदाते चेति वैयासिकस्त्रं च सङ्घ्रते । वेदान्तपरि-भाषायामयुक्तं— भूतानां भौतिकानां च न कारणज्यक्रमेण ज्यः, कारणज्यसमये क्रार्याणामात्रयमन्तरेणायस्थानानुपर्नेः इति । तथाच तार्किकसंमतस्य कारणनाम्राजान्तरमि कार्यानुष्टिमतस्य श्रुतिस्त्रवादिविष्डलात् वेदानिनां मतेः संस्कारक्षेण विचेपम्रक्तयंभेनाम्नान्वरिण्यांषे जीवसृक्तिपचस्य साधनीयलात् स्रवारः सर्वीरिप ग्रन्थः तुष्यतु दुर्जन न्यायेन नैथायिकसनोषार्थं रवेति सन्तयम् ॥

मभ्यूपगमस्थाप्रामाणिकलात् सिद्धान्तेऽपिं तथा प्रमञ्चेतेति— वाच्यम् , श्रसावं श्रुतिसृतियुक्षन्भवप्रमाणानां सत्तात्। वाच्य- एवमपि यदुपादाननिवर्तकं तदुपादेयनिवर्तकं अवतीति ज्ञानसाज्ञानतत्कार्थनिवर्तकलेन तस्मिन् मति देशभिमाननिवन्ते-रावस्थकलेन कथं ततो विषयानुभवः ? इति वाच्यम् ; तद्पे-चया प्रारक्षस्य बखवत्तात् ; तथाहि <u>न</u> ज्ञानमञ्चानतत्कार्यनिव-र्तकम्, तथापि प्रवृत्तपाललात् सुक्तेषुवत् प्रारुधं तत्तवज्ञानात्प-वलम्। जनु - श्रज्ञाननिवृत्तिरिप ज्ञानान स्थात्, प्रवलेन प्रारचेन तस्य प्रतिबन्धादिति— चेत्, लः, ज्ञानस्याज्ञाननिवर्त-कलांग्रे प्रारस्थसाप्रतिबन्धकलात्तेन विनापि खफसभोगोपपत्तेः। पुरुषस्याज्ञानकार्याभावे<u> अप</u>ुस्तभोगासम्भवात् ज्ञानस्याज्ञानकार्यनिव-र्तकलां ग्रार्थं प्रतिबंध पुरुषस्य फलं प्रयच्छतीत्यतो ज्ञानेना-ज्ञाननिवृत्ताविष ज्ञानिनो बाधितानुवृत्त्या देशिभमानसत्त्वेन प्रारक्षापादितविषयभोगो न विरुधित । तथाच पारमधे सूचम्-"भोगेन लितरे चपयिला ततः षंपद्यते" इति। तद्भिप्रायज्ञो भगवान् वार्तिककारोष्याइ सा- " ग्रास्तार्थस्य समाप्तलात् सुक्तिः खात्तावतामितेः। रागादयः मन्तु कामं न तङ्गावोऽपराध्यते " इति॥ सर्ववेदान्तरइस्राज्ञैर्विद्यार खैरणुक्तम् — " श्रप्रवेश्य चिदात्मानं पृथक् पर्याच इंक्रतिम्। दच्छंस्त कोटिवस्त्वनि न बाधो ग्रन्थिभेदतः॥ यन्थिभेदेऽपि संभावा लिच्हा प्रारब्धभोगतः। बुद्धापि पापबाङ्खा-द्वनोषो यथा तव" दति॥ ननु— तैरेव रागादिः प्रति-विद्धः - "रागो लिङ्गमबोधस्य चित्तव्यापारभूमिषु। न चाधा-

त्माभिमानोऽपि विदुषोऽस्थासुरलतः॥ विदुषोऽप्यासुरलं चेन्नि-ष्मालं ब्रह्माद्र्भनम् । वुद्धतत्त्वो न विधर्षं इति चेत् वासनावलात् ॥ श्रबुद्ध दव मंक्तिश्रन् विधि धाने तदाईति "॥ दत्याचेप-पूर्वकं ज्ञानिनो धानविधिमङ्गीकुर्वद्भिविद्यारखैरयाभाषरागोऽपि ज्ञानिनः प्रतिषिद्धः द्व**ति, नैवस्, त्राचार्ये**रधाष<sup>(१)</sup>पूर्वकराग-स्थैत प्रतिषेधात् । श्रन्थया पूर्वीत्तरयाघातः स्थात् । " सर्वथा वर्त-मानोऽपि न स भूयोऽभिजायते " इति स्नृतिविरोधस प्रसच्चेत्। विद्यार् व्यवचनमप्यदृढ्जानिवषयम् । दृढ्जानिनो धानविधा-सभावः ; "तत्त्वित्त्विविरोधिलासौकिकं सम्यगाचरेत्"। दत्या-हिनोक्तलात्। पुनसाग्रे ज्ञानिनो धानविध्यसमावं वच्छामः। नन् तर्हि ज्ञानिनो यथेष्ठाचँरणं किमभ्युपगम्यते ? आन्तोऽसि । न हि वयं ज्ञानिनो यथेष्टाचरणमभ्युपगच्छामः, किं तर्हि? प्रार्थः-भोगानुकू साभासरागदेषानु हिन्नं तत्त्वज्ञानविरोधिनीति । ऋत्यथा तत्त्वज्ञानमेव न स्थात् कस्थापि । तदुक्तम् — "कादाचित्कं राग-लेगं चिकित्सित्मग्रकुवन्। यो ब्रह्मनिष्ठां संदेष्टि कदा छात्तस्य निश्चयः " इति ॥ एतेन — वाधितदेशभिमानानुहत्तौ ज्ञानि-नोऽभृपगम्यमानायां वाधितर्जतश्चान्यनुदक्तिरपि सादिति— प्रत्युक्तम्; ग्रिकिज्ञानस्य भ्रमनिवर्तकालांग्रे प्रतिबन्धाभावात्॥

<sup>(</sup>१) भोगसामान्यस्थेच्हाप्रयुक्तलात् प्रारव्धभोगाञ्च्छा ज्ञानिनोऽपि यद्यपि स्थान् तथापि सा प्रारव्धा फल्लानीय भोगेनेन नथातीति न तथा कर्मान्तरेषु फलेच्छापि जन्यते येन वन्धः स्थादिति प्रारव्धभोगानञ्जेच्छाप्रतिषेष स्वाचार्याणामास्थः। न दि रागोऽध्यासपूर्वेकसादपूर्वकस्वेति दिविधः प्रसिद्धः। न दि विना
देखाभिमानं ज्ञानिनोऽपि रागानुष्टत्तिस्पपदाते रति परं मन्यने ॥

अध्वा- सुसुचोस्तलजानानन्तरमज्ञानलेपानुहत्या प्रार्थभो-गोऽसः। तदुन्तम्—"दैतच्छायारचणायासि सेप्रो ह्यसिन्वर्षे खानुभृतिः प्रमाणम् " दति । ननु—ज्ञानेन निवन्तसाज्ञानस्य कोऽयं लेशो नाम ? न तावद्वयवः; न निर्वयवं न सावयव-मज्ञानमित्यभ्युपगमात्, श्रवयविनि निष्टत्ते सत्यवयवानिवृत्तेर्-योगाच। नापि प्रक्तिरेव लेगः; ज्ञानेन प्रक्तिमतोऽज्ञानस्य नाग्रे निराश्रयग्रह्मवस्थानायोगात्, तस्नात् कथं खेप्रानुदृत्या भोगः दति, उच्यते — ज्ञानेनावर्णप्रक्तितादात्याधामौ नम्यतः, श्रज्ञानं विचेपमित्रमदर्तते। श्रयमेव लेग इत्युचिते। विचेपमित्रोजीना विरोधिलात् तेन प्रार्थभोगो ज्ञानिनो न विरुधते। नुनु-एवं तर्हि तेनैव जन्मान्तरमपि ज्ञानिनः खात् इति - चेत्, न निमित्ताभावात्। न ह्यज्ञानं खढ्पेण जन्महेतुः, किं तिहिं? धर्मा<sup>(१)</sup>धर्मी, तावपि न प्रारुखी जन्मान्तरहेत, किन्वनारखी तिस्थिति हेतुर्विरणप्रिमद्ज्ञानम्, तस्य ज्ञानेन निष्टत्तौ संचित-कर्मणामपि निरुत्तवादागामिकमिश्चेषात् भोगेन प्रारम्थ चयात् ग्ररीरां भुककारणाभावाच ज्ञानिनो जन्मान्तरम् । विचेपप्रक्तिमद-ज्ञानं तु द्राधबीजनत्यारस्थभोगोपयोगिविषयोपदर्भनहेतुर्न जन्मा-न्तरहेतुः । तिन्वरित्तिख प्रारब्धचयादेव न तत्र ज्ञानमपेचते । तदवस्थानप्रयोजनीस्तावरणगित्रमदज्ञानस्य पूर्वमेव निवन्तलात्। तस्रात् ज्ञानेनाज्ञाननिष्टत्ताविप तम्नेगानुष्टत्या ज्ञानिनः प्रार्थ-

<sup>(</sup>१) "पुष्णो वै पुष्णेन कर्मणा भवति पापः पापेन।" इत्यादि श्रुतिः वैषस्येनेष्टंष्णेन सापेचलात्त्रधासि दर्शनमिति स्दर्गं पाच प्रमाणस् ॥

कर्मणामश्चेषात्रार्थापादितविषयमनुभवन् सुसुक्षु-रखण्डेकरससचिदानन्दब्रह्मात्मनाऽवितष्ठते। एतादृशं फलं चतुर्घाऽध्याय<sup>(१)</sup>पठनेन संभवतौति सांप्रदायि-कानां रौतिः।

भोगो न विरुध्यते । यदा - श्रावर्णप्रक्ति तादाव्ये केवसाज्ञान-क्रते, ते एव ज्ञानोत्पत्त्या नश्चतः, तयोर्निषपाधिकभ्रमलात्, कर्ममहिताविद्यास्ताो विचेपः, ततस्र विद्ययाऽविद्यानिवृत्ताविप प्रार्व्यचयपर्यनां विचेपो न निवर्तते, तस्य सोपाधिकभ्रमलात्, कर्ममस्तिविचेपप्रक्तिमद्ञानसुपाधिः, भोगेन प्रारक्षचये ज्ञानेन स्वैद्यावखानप्रयोजनीस्तावर्णमात्रमद्ञाननिष्टनार्गृर्थकर्मनि-हें हुन्ती वर्तिनाग्रे दीपनाग्रवत् विचेपग्रक्तिमद्ञानं खयसेव नम्यति, न तत्र योगं वा ज्ञानं वापेचते, प्रमाणाभावात्। क्षियाद्धः – "श्रविद्याद्यत्ति तादातये विद्ययेव विनयतः। विद्येयुख ख्राह्म तु प्रारब्धचयमीचते ' दति। ततसु ज्ञानिनो विषयानु-भवस्य मोपाधिकतया माचात्काराविरोधिलेन जानेनाजाने निद-त्तेऽपि प्रार्थापादितं विषयमनुभवन्युसुचुर्त्रद्वात्मनाऽवितष्टते दत्य-विरोधः। तसात् तसर्वमविषमम्। इदं फत्तं सुतो भवतीत्यत श्राप्त- एतादृश्मिति॥

<sup>(</sup>१) प्रथमाध्ययिन वेदान्तत्रवणम् द्वितीयाध्ययेन मननं व्यतीयाध्ययेन निदि-ध्यासनं चतुर्थाध्ययेन साचात्कारः इति चतुरध्यायी सापत्त्यं रतायता निकपितम् । चद्वितसिद्धिकारास्तु ब्रह्माआज्ञासाप्रतिश्चेयं त्रवणविधिम्र्स्ता न मननादिविधिम्र्सेति । यद्नाः चतुरध्याय्या स्विष त्रवणस्पनमेवाभिप्रायन्ति, तदनुसारेणाद्य- सन्ये व्विति ॥

श्रुत्ये तु गुरुषुखात्मम्पूर्णशास्त्रपष्टनं श्रवणं, तस्य पितस्य युक्तिभिरनुसन्धानं मननम्, तस्यैव पुनः पुन-राष्ट्रिनिदिध्यासनम्, श्रनन्तरं साश्चात्कार दत्याहः।

वस्तुतस्तु शुद्धसत्त्वानां सुखाऽधिकारिणां व्युत्पन्ना-नामव्युत्पनानां च स्नोकेन स्नोकार्न्वेन वा ब्रह्मसास्ता-कारो भवत्येव; श्रब्दस्याऽचिन्त्यशक्तित्वात्। श्रास्त्रस्य

प्रारीरक इति प्रेषः। मतान्तरमाइ — अव्ये त्विति । लक्षु प्राक्तानिधकारिणां मेचीयोप्रस्तीनां / तद्धिकारिणां जनक- विदुरप्रमृतानाः भरतप्रस्तीनां प्रास्त्रप्रवणादिकमन्तरेण शिद्धगीतात्रवणमाचेण स्रुतिस्मृतीतिष्ठामपुराणेषु तत्त्वज्ञानोत्पत्त्रवगमात् कथमयं नियमः वेत्यतीत्यपरितोषादाष्ठ — वस्तु (१) तिस्विति ॥ स्रुण्याचात्कार — पर्यन्तं क्रतोपामना सुख्याधिकारिणाः जन्मान्तरत्रवणादिमाम- पर्यन्तं क्रतोपामना सुख्याधिकारिणाः जन्मान्तरत्रवणादिमाम- पर्यन्तं क्रतोपामना सुख्याधिकारिणाः जन्मान्तरत्रवणादिमाम- पिणाः विदितपदतद्यमङ्गतिकाः ख्रुत्यन्ताः। तदिपरीता अख्युत्यन्ताः॥ निन्नु भवत् ख्रुत्यन्ताः। तदिपरीता अख्युत्यन्ताः॥ निन्नु भवत् ख्रुत्यन्तानासुक्तप्रकारेण साचात्कारः, त्रब्रुत्यन्तानां सङ्गतिपद्याभावात् कथं वाक्यात् ब्रह्मसाचात्कार स्त्याप्रद्धाः प्राप्तद्यामानात् कथं वाक्यात् ब्रह्मसाचात्कार स्त्याप्रद्धाः प्राप्तद्यानि । यथा सुप्तप्रवृद्धस्त्रवार्थमन्तिकर्याः चन्तरं चनुरादिना घटादिसाचात्कारो जायते, तथाऽतीतानेकन्तरं चनुरादिना घटादिसाचात्कारो जायते, तथाऽतीतानेकन्तरः

<sup>(</sup>१) वासदेवादीनामिव जन्मान्तरायगतवेदानतत्त्वानां साचात्कतप्रद्यासकः-पाषां च केनापि प्रतिवन्धेनाप्रतिवद्यमद्यासंस्काराणामेकस्रोकार्धादिपदनमाचेण प्रद्या-साचान्कारस्य पूर्वमनस्याविर्भावः न तु सर्वेषामिति सिद्धगीतात्रवणमावमिकिषि-क्करम्, नं लीपनिषदं पुरुषं प्रच्हामीत्यादित्रुतिश्रतविरोधात् द्ति ॥

शारीरकादेरमुखाधिकारिविषये॥पपत्तेः। तदुत्तं महा-भारते—

# " त्रात्मानं विन्दते यस्तु सर्वभूतगुद्दाश्वयम् ।

सुक्रतपरिपाकवग्रेन भगवदनुग्रहीतस्य नितान्तनिर्मसस्यानास्यैक-स्रोकश्रवणेन स्रोकार्धश्रवणेन वाकामात्रश्रवणेन वा ब्रह्मसाचात्कारो भवत्येव । न ह्युन्मत्तानां विचित्रचित्तानां व्यटादिषु विपरीतव्यव-न्द्रियार्थसिन्न कर्मानन्तरं । हारो दृष्ट दति खर्खचित्तानामपि तादृष्णव्यवहारो भवतीति कस्पयितुम्। एवं विषयाभिकाषिणां रजस्तमोदृत्युपद्दत-चित्तानां पण्डितानां ब्रह्मसाचात्काराभावेऽपि कारुष्यास्तवारि-राश्रिभक्तवसन्त्रशिक्षानुग्रहौतस्र निरस्तमस्तरजस्तमोद्रत्ति-खान्तस्य वाक्यमात्रत्रवर्णेन ज्ञानोत्पत्तौ बाधकाभावात् न कोऽपि दोष दति भावः। ननु तर्हि प्रारीरकादिप्रास्त्रपण्यनं वर्षे स्थात्, तेन विनापि ब्रह्मशचात्कारमभवादित्याश्रद्धाइ - शास्त्रस्थेति॥ मुख्याधिकारिणां स्नोकेन स्नोकार्धन वा ब्रह्ममाचात्कारो भवती-त्यच वचनसुदाहरति— तदुक्तमिति ॥ विन्दते **जात्मानम्** देशदिविसचणवेन। मपरिच्छित्रम्, "यचाप्रोति यदाद्ते यचात्ति विषयानि । यस्य स्थात् मन्ततो भावस्तसादात्मेति चोच्यते " इति सारणादात्मा चिविधपरिच्छेदशून्यो भवति । पुनः कथं स्रतम् ? सर्वेसूतगुष्ठा-श्र्यम् सर्वेषां भ्रुतानां ब्रह्मादिखावरान्तानां इदि गुहायामनः-करणे ग्रेते तसाचितया तिष्ठतीति सर्वभूतगुद्धाश्रयम् धर्वभ्रत स्नोकेन यदि वार्ड्डन स्रीणं तस्य प्रयोजनम्॥" इति॥

साम्प्रदायिकेर प्युक्तम् । "वाक्यश्रवणमाचेण पिशाच-वदवाप्नुया"दिति ।

एतावानच विशेषः। श्रयुत्पनानां परतन्त्रप्रज्ञला-

बुद्धिसाचिणिमत्यर्थः। तस्य ज्ञानिनो मानुषानन्दमारभ्य ब्रह्मा-नन्दान्तप्राप्तिरूपप्रयोजनं स्रोतेन स्रोतार्धेन वा। देहादिविसचण-प्रत्ययूपाखण्डेकरसात्मसाभे स्रोणं श्रन्तर्भतम्। "एतस्वैवानन्द-स्थान्यानि भ्रतानि माचासुपजीवन्ती" तिश्रुतेरित्यस्य स्रोतस्य तात्पर्यार्थः।

तच नैष्कर्षिष्ठिक्षोकार्धमुदाइरति— साम्प्रदायिकेरपीति॥ "क्रत्नानात्मिनिष्ठन्तौ तु किष्ठदाप्रोति निर्वेतिम्।
श्रुतिवाक्यसृतेश्वान्यः सार्थते च वचोऽपरः " दित पूर्वस्रोकः। श्रवं चलारः श्रोतारः (1) विराट् (2) स्गुः (3) श्रेतकेतः (4) पिग्ना-चश्च। तच श्रेतकेतोराग्रच्येपेचायामपि दतरेषां तदभावान्मुख्या-धिकारिणां श्रोकेन वा तदर्धनं वा ब्रह्मसाचात्कारो भवत्येवेति न काऽप्यनुपपन्तिरिति भावः। न्यनु—मुख्याधिकारिणां व्युत्पन्ना-नामव्युत्पन्नानां चोक्तप्रकारेण ब्रह्मसाचात्कारे मंपन्ने कर्तव्येषेषो-ऽस्ति न विति विमर्णे निर्णयमाद्य स्तावानिति॥ श्रव व्यवदारस्त्रमौ श्रव्युत्पन्नानां ब्रह्मसाचात्कारानन्तरं ध्याननिष्ठाऽपेचितेति वस्त्रसः। तच युक्तिं विकि— प्रतन्त्रिति॥ परतन्त्रा—

दसमावनादिसमावाद् ध्याननिष्ठापेश्चिता। तदुर्त्तं भगवता—

"श्रन्ये त्वेवमजाननः श्रुत्वाऽन्येभ्य उपासते । तेऽपि चाऽतितरन्त्येव मृत्युं श्रुतपरायणाः॥" इति। विद्यार्ण्येरप्युक्तम्—

"श्रत्यन्तवृद्धिमान्याद्या सामग्या वाऽप्यसमावात्। या विचारं न सभते ब्रह्मोपासीत सोऽनिशम्॥"

परेशान्त प्रज्ञा येषां ते तथोकाः परतन्त्रप्रज्ञास्तेषां भावः तत्तं तस्नादित्यर्थः । श्रस्त परतन्त्रप्रज्ञत्तम्, साचात्कारानन्तरं किं श्रानिष्ठयेत्याप्रद्यास्— श्रम्भायनेति ॥ श्रादिशब्देन विपरीतभावना ग्रद्यते । तथाचायुत्पन्नानां स्ततः प्रमाणकुश्रस्तान्भावात् व्युत्पन्तस्यापि साचात्कारस्याससङ्गादिदोषवश्रेनासंभावना-विपरीतभावनाभ्यां प्रतिवन्धाद्ज्ञाननिवर्तकत्वायोगात् परमपुर्वार्था न स्यादतो निरन्तरं ध्याननिष्ठायामभ्यस्मानायाम-ससङ्गादीनामभावात्प्रतिवन्ध्रद्यार्थाभावेनाप्रतिवद्धश्रद्याचात्कारेष्य परमपुर्वार्थः सभावतीति ध्याननिष्ठाऽवश्यमपेचितेति भावः । तच गीतावचनसुदाद्यरति— तदुक्तिमिति । ध्यानदीपिकः स्रोकनसुदाद्यरति— तदुक्तिमिति । ध्यानदीपिकः स्रोकनसुदाद्यरति— तदुक्तिमिति । ध्यानदीपिकः स्रोकनसुदाद्यरति— विद्यार्थः रिति ॥ पंचीकरणोक्तप्रकारेण निर्भूषं नद्या ध्यात्यमित्यर्थः । तेन ध्यानेन किं भवतीत्याग्रद्वन्न विद्यारस्थ-

"मर्गो ब्रह्मकोके वा तत्त्वं ज्ञात्वा विमुच्चते" इति च। पतञ्जिकाच्युक्तम्। "ततः प्रत्यक्त्वेनाधिगमो-ऽप्यन्तरायापगमश्रे" ति।

प्रमाणकुश्चानां संश्याद्ग्रिस्तानां पण्डितानामपि

मंमतोत्तरमाइ मर्गा द्ति॥ उकार्षे योगसूचं मंवादयति — पतञ्जिलिनेति ॥ ततः परमात्मधानात् । प्रत्यक्तिनाधि-ग्मः प्रत्यगात्मशचात्कारः । श्रन्तर्थापग्मः जानोत्पत्तौ सकलप्रतिबन्धनिवृत्तियः। भवतीति ग्रेषः॥ तदुक्तं बाद्रायणेन-"पराभिष्ठानात्तिरोद्दितं तु ततो ह्यस्य बन्धविपर्ययौ" दति॥ श्रृतिरपि – "ज्ञाला देवं मर्वपाणापहानिः। चौणैः क्षेणैः जनमस्त्य्-प्रहीणः। तस्याभिष्यानानृतीयदेहभेदे विश्वेश्वर्थं नेवल श्राप्त-कामः" दति ॥ ननु अयुत्पन्नानां प्रमाणकौ प्रस्त्रींभावेन परतन्त्र-प्रज्ञतया ब्रह्मसाचात्कारानन्तरं संभावितप्रतिबन्धवार्णाय ध्यान-निष्ठापेचायामपि प्रमाण्कुप्रजानां पण्डितानां स्वतन्त्रप्रज्ञलेन धाननिष्ठा नापेचितित्याश्रद्धा किं सर्वेषां सा नापेचिता, खत नेषां-चित्, न दितीयः दष्टापत्ति (१) रित्य भिष्रेत्य नाद्यः, नानाप्रास्त-परिग्रीलनेन जन्मान्तरीयदुरितवंगेन च संग्रयविपर्यासगसानां प्रिष्डितानासुत्पन्नस्यापि साचात्कारस्याप्रामाण्यप्रद्वाकनद्वितलेना-

<sup>(</sup>१) त्तेः । इति पाठस्रेत्, सम्यगन्वयो भवति, तथापि स्वयमेव पाठ उप-सम्यते इति स एवाच प्रदर्शितः ।

# (१)ध्याननिष्ठाऽपेश्चिता। तदुक्तम्—"श्रपि संराधने प्रत्यश्चानुमानाभ्या"मिति।

ज्ञानिवर्तनचमलाभावात्, "परी पूर्यो न ग्रह्माति ग्रह्माति चाविपयंयात्। दृढपूर्वभूभतलाच प्रमादाच्चापि चौकिकात्। चतुर्भः
कारणेरेतेर्याधातव्यं न विन्दितः" दति वार्तिकाचार्यक्तिस्य। केषांचित् परमेश्वरानुग्रहीतानामममावनादिरिहतानां पिष्डितानां
ब्रह्मापरोचज्ञानिनां ध्यानिष्ठापेचाभावेऽपि तिहपरीतानां ध्याननिष्ठाऽपेचितेवेत्याह — प्रमाणेति ॥ तथा मंग्रयादिनिष्टच्याऽप्रतिबद्धब्रह्मसाचात्कारेण परमपुरुषार्था मोचक्षेषां भवतीति भावः॥
तत्राचार्यमंमितमाह — तदुक्तिमिति ॥ ततीये स्थितम् — "प्रकृतेतावन्तं हि प्रतिषेधित ततो ब्रवीति च भ्र्यः"। "दे वा व
ब्रह्मणो रूपे मूते चैवामूर्तं चे"त्युपक्रम्याधिदैवमध्यातां च ब्रह्मणो मूर्तामूर्तव्यच्चे दे रूपे मूर्तामूर्तर्यो ममष्टिव्यष्टिरूपो महारजनाद्युपमं
चिङ्गमतं वामनारूपं चोपन्यस्थान्नायते — "श्वयात श्वादेशो नेति
नेती"ति। श्वच यद्यपि निषेधं किञ्चिन्न प्रतीयते; तथारिष्ट्रं

<sup>(</sup>१) ध्यानं नामोपासनं . तच स्वतन्त्रफ्लार्थं कमेससद्धार्थं च । तच कर्म-सस्द्धार्थापासनेषु कर्माधिकारिणामेवाधिकारः न तु परेषाम् । कमेतु च वर्णात्रम-भेदेन विभक्तेषु देउधमेत्राद्धाणलाद्धानिमानिनामेव "त्राद्धाणो यजेते"त्यादिविधिमिर्धिकार इति ज्ञानिनां न तचाधिकारः । स्वतन्त्रोपासनमपि सगुणविषयं त्राद्धाणा-दीन् वर्णात्रमधमेवत स्वाधिकरोतौति तस्थापि देखाभिमानवत्कालेकलमेवेति तचापि ज्ञानिनां नाधिकारः । यथाच विध्यपरतन्त्रा खिप ज्ञानिनः निषेधपरतन्त्रा स्व तथा भामत्यां विसरेण प्रतिपादितमिति तत स्व द्रष्टयम् ॥

ग्रब्द्समानार्थकेनेतिग्रब्देन सन्तिहितवाचिना निषेधं किंचित् समर्थते । तच संग्रयः - किमच रूपे परिभिनष्टि, ब्रह्म प्रतिषिद्यते, श्रहोस्तित् ब्रह्म परिभिनष्टि रूपे प्रतिविधिते दति। तत्र प्राप्त तावत्— रूपे परिभिनष्टि ब्रह्म प्रतिषिध्यत दति। कुत दति चेत्, प्रत्यचादिसिद्धस्य रूपादेः प्रतिषेधायोगात्, "यतो वाचो निवर्तन्ते श्रप्राण मनसा सह" दति श्रुत्या ब्रह्मणो वाङ्मनसातीत-लप्रतिपादनेन तस्वैव निषेधो युक्त दित प्राप्तेऽभिधीयते। न तावत् ब्रह्मप्रतिषेधः संभवति ; रूपिणं विना रूपानवस्थानात् । ब्रह्माथितिरिक्रस्य मूर्तामूर्तसचणस्य कार्यतयाऽनित्यत्वेन ब्रह्म-प्रतिषेधे शुन्यवादः प्रसञ्चेत । तर्षि किं प्रतिषिध्यत इति चेत्, प्रकृतितावत्तं दि प्रतिषेधति, नेति नेतीति अतिः पूर्ववाक्ये प्रकृतं ब्रह्मणो रूपलेनोपन्यसं मृतीमृतीलचणतर्मतद्गतवासना-रूपमेतावन्माचं प्रतिषेधति, "अधात श्रादेशो नेति नेती"ति, न रूपिणुं ब्रह्म प्रतिषेधति, शुन्यवादप्रसङ्गात् सर्वप्रतिषेधे । श्रादरार्थे नेति नेतीति वीपा। इदं कुतो ज्ञायत इति चेत् ततः प्रतिषेधा-नन्तरं भूयो ब्रवीति "न ह्येतसादिति नेत्यन्यत् परमसीति "। नेति। कोऽर्थः ? नेत्येतस्मात् निषेधाविधस्तात् ब्रह्मणो उन्यत परं न ह्यासीति योजना। यदा तु नेत्येतसादितिदेशादन्यत् परं त्रतिदेशान्तरं नह्यस्तीति योजना क्रियते, तदा ततो विति च अूय दत्यस्थायमर्थः ततः नेतिनेत्यादेशानन्तरं भ्यः ज्ञवीति ज्ञुतिः "श्रथ नाम ध्येयम् सत्यस्य सत्यमिति प्राणा वै मत्यम् तेषामेष मत्यमि"ति॥ यदुन्तम् प्रमाणसिद्धस्य रूपस

प्रतिषेधायोगादिति, तदमत् , रूपस्थाविद्याविलिसतलेन तद्वोधक-मानानामाभामलात् ॥ यदुक्तम् ब्रह्मणो वाङ्मनसातीतलप्रति-पादनेन प्रतिषेधो युक्त इति, तत्तु च्छम्; नहि ब्रह्मणो निरात्म-तया वाक्ननमातीतलं प्रतिपाद्यते, किं तर्हि? ब्रह्मणः सर्वेषां नः प्रत्यगातातया ऽविषयिले न श्रुत्या तत्प्रतिपाद्यते ॥ ब्रह्म परिण्रिनष्टि रूपे प्रतिषेधति । तर्हि ब्रह्म सर्वैः कस्मात् न ग्रह्मते ? इति चेत्, श्रयक्रालात् । तदपि कुतः ? इति चेत्, "न चचुषा ग्रंह्यते नापि वाचा नान्येदैंवैस्तपसा कर्मणा वा"। "स एष नेति नेत्याताऽग्रह्यो न हि ग्रह्यते"। "त्रखूलमनणु" "यत्तदर्भ्य-मग्राह्मम्।" "श्रवाक्षोऽयमचिन्योऽयमविकार्योऽयसुचाने" दत्यादि-श्रुतिस्रितिभिरिन्द्रियाद्ययाञ्चलप्रतिपादनात् ब्रह्मणो तर्हि तद्वद्वा मुमुचवः कथं कदा माचात्कुर्वन्ति? दत्याकाङ्कायां तलाकारं भगवान् सूचकारः उपदिश्वति - अपौति ॥ संराधने थानकाले. एकाग्रचित्तेन प्रत्यगातातया साचात्क्वंन्ति, ब्रह्म कस्मात् ? प्रत्य**ञ्चानुमानाभ्यां** प्रत्यचं श्रुतिः, प्रामाखे निर-पेचलात्। श्रनुमानं स्रतिः, प्रामाण्यं प्रति सापेचलात्। श्रुति-स्तावत्— "ज्ञानप्रमादेन विश्रद्धसन्तः ततस्तु तं पञ्चति निष्कासं धायमानः। कश्चिद्धीरः प्रत्यगातानमैचत् त्रावन्तवचुरम्वतल-मिन्कन्" दत्याद्या। "यं विनिद्राः जितश्वासाः सन्तुष्टाः संयते-न्द्रियाः। ज्योतिः पथान्ति युद्धानाः तसी योगाताने नमः," द्त्याद्या स्रितिः। ततस्र धानेन प्रतिबन्धनिष्ठत्तौ ब्रह्मसाचात्कारा-न्मोचो भवत्येव। नच- ददं धानं सर्वसाधार् खेनोपदि स्थमानं

#### त्रन्य**नाऽप्युत्तम्,**—

"बहुव्याकुलिचत्तानां विचारात् तत्त्वधीर्न चेत्। योगो मुखस्ततस्तेषां धीदपस्तेन नश्चति॥" इति। संशयादिरिहतानां ध्यानिष्ठा चेत् स्याद् दृष्टं सुखम्। तदुक्तं भगवता—

"श्रनन्याश्विन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते।

संग्रयादिगसपिष्डितकर्तव्यलेन उपिद्षृमिति कथमुच्यत इति— वाच्यम्: "ग्रास्तदृष्ट्या द्वपदेगो वामदेववत्" इत्यच संभूयादि-रिह्नानां पिष्डितानां तत्त्वमस्यादिमहावाक्यार्थज्ञानमाचेण परम-पुरुषार्थप्रतिपादनेनास्य सूचस्य संग्रयादिगस्तपिष्डितविषयलाव-गमात्, श्रन्यथा पूर्वोत्तरयोर्विरुद्धं वदन् सूचकार एन्मन्ततुस्यः स्थात्। तस्मादिदं सूचं संग्रयादिगस्तपिष्डितविषयमेव न सर्व-साधार्णिमिति भावः॥

मंत्रयन्तरमाह अव्यविति ॥ धीदपः मंत्रयादः । ननु केचित् ज्ञानिनः मंत्रयादिरिहता पिष्डिताः धानं कुर्वन्तो दृश्यन्ते, तत् किमधं कुर्वन्ति ? दत्याग्रङ्घ दृष्टसुखार्थमित्याह — संग्रयेति । पिष्डितानामित्यनुष्टुङ्गः । दृष्टमिति । तद्धं धानं कुर्वन्ति दति भावः । तच भगवदचनसुदाहरित तदुत्ति-मिति । न विद्यते ऽभिनिवेगो ऽन्यस्मिन् माधिके येषां तेऽलन्याः मां सर्वेषां प्रत्यगात्मानं वासुदेवं "ज्ञेयं यत् तत् प्रवच्छामि" तेषां नित्याऽभियुक्तानां ये।गश्चेमं वहाम्यहम्॥"
"मिचित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्।
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च॥"
दिति।

द्रत्यपक्राम्य "त्रनादिमत् परं ब्रह्मा न सत् तत् नासदुच्यते" दत्या-दिना प्रतिपाद्यमानम् । **चिन्तयन्तः** श्रन्वेषणं सुर्वन्तः । ये जनाः साधनचतुष्ट्यसंपनाः। पर्युपासते विजातीयप्रत्ययानन्तरित-तया धानं कुर्वन्ति। त्रतएव नित्याभियुक्तानां तेषां श्रहम् ये।गश्चेमं वहामि । श्रप्राप्तप्राप्तियीगः । प्राप्तस्य परि-पालनं चेमः। ननु- श्रखखैकरमानन्दब्रह्मातानिष्ठानां सौकिका-नन्दजातस् तत्रैवान्तर्भावादप्राप्तांत्रस्वैवाभावात् प्रत्यग्रूपतया नित्यप्राप्तलोत् कयं भगवान् तेषां योगचेमं वद्यामीति वदति ? दति - चेत्, उचाते ; यद्यपि तेषामप्राप्तां ग्रस्थाभावात् ब्रह्मानन्दस्य नित्यपाप्तत्ताच योगचेमौ न सः; तथापि श्रनाता-न्याताबुद्धिपरित्यामेन ब्रह्मानन्दातानाऽवस्थानं योग दत्युपचर्यते । प्रवस्त्रपार्थभोगेनापि ब्रह्मनिष्ठातोऽप्रच्युतिः चेम द्रुपचर्यते। एतादृश्रंयोगचेममेव वहामीति भगवानाह ; त्यक्तसर्वेषणानामन्या-दुग्रयोगचेमवद्दनायोगात् । श्रतः धाननिष्ठानां नियंतादृष्टसुखं भवतीति भावः। भगवद्दचनान्तरमुदाहरति मिस्ता द्रित। मिय सर्वेषां प्रत्यगातान्यखाँडेकरसानन्दे नित्यश्रद्भबुद्भसुक्तस्थभावे

वासुदेवे चित्तं येषां ते तथोकाः। एवं सर्वच बोध्यम्। ननु एवं ज्ञानिनां ध्यानविधिः कुतो न स्थात्? "तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः" दति अतेः मलात्, न च साचात्कारेण परम-पुरुषार्थनाभादुत्तरं धानविधिर्निष्णनः इति— वाच्यम् ; इदानीम् ब्रह्मसाचात्कारे सर्व्याप यथा पूर्वसुखदुःखादिसंसारोपसंभान तावता पुरुषार्थमिद्धिः, किन्तु गुरूपमित्तपूर्वकं अवणादिना ब्रह्म निश्चित्य यावच्चीवं ब्रह्मध्यानाभ्यामः कर्तव्य एव, श्रन्यथा वर्षेष्टचेष्टा-प्रसम्बा सुसुचोर्नरकपातः स्थात्। तथा हुः — "निःसंगता सुन्ति-पदं यतीनां संगादग्रेषाः प्रभवन्ति दोषाः। श्रारूढयोगोऽपि निपात्यतेऽधः संगेन योगी निसुताल्यसिद्धः"। श्रतो विषयासंगत्तचणयथेष्टचेष्टानिष्टत्त्यर्थं धानविधिरपेचितः। तद्युक्तम्— "संगं त्यजेत् मिथुनव्रतिनां सुसुचुः सर्वाताना विस्नेत् बिहरिन्द्रियाणि। एकश्वरेत् रहिष चित्तमनन द्री युष्त्रीत तद्गृतिषु षाधुषु चेत्रभंगः।" इति। न च- इदं साधक-विषयं न सिद्धविषयमिति— वाच्यम्; "यस्मात् भिनुः हिर्ण्यं रसेन दृष्टं चेत् स ब्रह्महा भवेत्" इत्यादिना सिद्धस्थापि विषयासम्या पानित्याभिधानात्, "तसेव धीरी विज्ञाये"ति श्रृतिमूखलाच। श्रतएव वेदान्तगास्तं धानविधिपरमिति वदन्ति। श्रन्यथा प्रवृत्तिनिवृत्तिप्रयोजनलाभावेन परिनिष्यन्नवसुपर्तया-ग्रास्त्रस्थाप्रामाण्यप्रसंगात् । तस्रात् ऽनुवादकलेन ज्ञानानन्तरं धानविधानात् सर्वैः सुसुचुिभः पण्डितैरपण्डितैः संग्रयादिरिहिते तद्रसीर्वा ब्रह्मज्ञानोत्तरं यावस्त्रीवं ब्रह्मधानं

# न तु ज्ञानिनो ध्यानविधिः; देचाऽभिमानश्रम्थतया कर्त्वेत्वाऽभावेन तस्य विधिकिङ्करत्वाऽयोगात्। तदु-

कर्तव्यमेवत्याग्रङ्गाह- न तु ज्ञानिन द्रित ॥ देहामिमानो (१) दिवध: — कर्मजो भ्रान्तिज्ञ सेति । कर्मचयात् श्राद्यो निवर्तते, दियीयस्याज्ञानम् लवेन ज्ञानेनाज्ञाने निवर्त्ते तन्मू सभान्ते एपि निवर्त्ते । तत्य ज्ञानिनो देहामि-लात् भ्रान्तिज्ञाभिमानोऽपि निवर्तते । तत्य ज्ञानिनो देहामि-मानग्रन्यस्य कर्तृत्वादिनिवृत्तते भर्वाधिकार निवृत्तः कुतो ध्यान-विधिः ? तदुक्तम्—" व्याचन्तां ते प्रमस्ताणि चेदानध्यापयन्तु वा । येऽवाधिकारिणो मर्त्या नाधिकारोऽक्रियलतः । ग्रह्णवन्त्रज्ञात-तन्त्रस्ते जानन् कस्मात् प्रह्णोम्बद्धम् । मन्यन्तां भंग्रवापवाः न मन्येऽहममंग्रयः । विषयस्ते निद्ध्याचेत् किं ध्यानमिवर्षये ॥" दिति । न च—एवं ग्रास्तस्याप्रामाण्यापितः, ब्रह्मात्मभावस्य मानान्तरायोग्यत्वेन ग्रास्तस्य विधिपरलानक्षिकारे ततः प्रवृत्ति-निवर्त्यभावेन ग्रास्तल (१) मेव न स्थादिति— वाच्यम्, हित-निवर्त्यभावेन ग्रास्तल (१) मेव न स्थादिति— वाच्यम्, हित-

<sup>(</sup>१) देशिक्षमानो नाम देशात्वातिभमानः यः पुरुषस्य कर्माधिकारं प्रयोअयित, न तु घटादिपदार्थवत् देशसन्त्रज्ञानमायम् । सथात्र ज्ञानिनो देशिदउन्तेऽपि देशात्वातिभमानाभावात् न कर्मस्थिकारः । स चाध्यासपूर्वक एव न
कर्मज्ञः ; कर्मणा देशिक्षमानो देशिक्षमानेन कर्मेत्वन्योन्यात्रयात् । तदुक्तं भाष्यकर्मजः ; कर्मणा देशिक्षमानो देशिक्षमानेन कर्मेत्वन्योन्यात्रयात् । तदुक्तं भाष्यकर्मजः ; कर्मणा देशिक्षमाने स्थारीरत्निमित्तं चेत् न ; ग्ररीरसम्बन्धस्याकारिः— तन्त्रकृतधर्माधर्मविमित्तं सग्ररीरसम्बन्धस्य धर्माधर्मयोस्तत्व्यत्वात् तद्माधर्मयोशास्त्रत्वास्ति । ग्ररीरसम्बन्धस्य धर्माधर्मयोस्तत्व्यत्वयत्वप्रसङ्गद्वयपरंपरेषाऽनादित्वकल्पनेति । व्यक्तं चेतत् भामत्यां
विज्ञासाधिकर्षे ।

<sup>(</sup>२) मानान्तरायोग्यधर्मवोधकवास्त्रमिव वेदान्तवास्त्रमिष विधेयोपासनादि-परमेव युक्तं न तु सिखन्नस्रास्त्ररूपप्रतिपादनपरमिति समन्त्रयाधिकरणपूर्वपद्यः।

ग्रासनाच्छास्त्रलोपपत्तः। न च- एवमष्यनुवादकलेनाप्रामाण्यसिति-मानान्तरायोग्यलेन तदयोगात्। वाच्यम्, ब्रह्मणो वेदानाभास्तं न धानविधिपरम्। श्रत एव सूचकारभाष्य-काराम्यां समन्वयाध्याये चतुर्थाधिकरणे "तत्तु समन्वयादि"त्यच गास्त्रस्य विधिपरतं पूर्वपचौक्तत्य भिद्धान्ते वस्तुनिष्ठलेन वेदान्तानां प्रामार्खं समर्थितम् । ननु एवं सति "तमेव धौरो विज्ञाय प्रजां कुर्वीत बाह्मणः" दति श्रुतेरप्रामाखप्रसंगः दति चेत्, नः विज्ञायेत्यनेन अवणजन्यज्ञानस्वेव विविचितलेन तदुत्तरं ब्रह्मसाचा-त्कारसुद्दिः ब्रह्मधानविधानोपपत्तेर्नाप्रामाखं अते:। न च-माचात्कारानन्तरं धानविधनङ्गिकारे यथेष्ठचेष्ठा<sup>(१)</sup>-प्रमंग इति वाच्यम्; (१)देशिभमानग्र्न्यलेन तद्योगात्, "निस्नं-गता सुक्तिपदं," "सगं त्यजेत्" दति वचनदयस्य साधकविषय-लाच । यद्यपि "यसाद्भिचु हिरणः रसेन दृष्टं चेदित्या"दि वाक्यं विद्वत्यंन्यासप्रकर्णे पठितं सिद्धविषयमिवाभाति ; सिद्धस्य देशिभमानश्चन्यतया रागादिप्रमन्तरभावेन साधकविषय-कमेवेदं वाक्यं सिद्धं स्तौति॥

<sup>(</sup>१) निषिद्यकर्माचरणमपि स्थात् विधिष्टिव निषेधेष्यप्यधिकाराभावादिति भावः।

<sup>(</sup>२) देशिभमानध्रेत्यलेनेत्यस्य देशिभमानध्रत्यलेऽपौत्यर्थः। विधिषु श्रास्तो-ऽधिकारी न निषेधेव्यत्यादिना भामत्यां निषेधेषु न ज्ञानिनोऽधिकार इति निरूपितम्। बृद्धदारण्यकोपिनषद्भाष्यवार्तिककारास्तु— ज्ञानिनां निषिद्धे-व्यिष्ठसाधनताज्ञांनाभावादेव न प्रवित्तिरिति निरूपयिन ॥

# त्तम्—"श्रनुज्ञापरिहारौ देहसम्बन्धाञ्ज्योतिरादिव"-दिति। भाष्यकारैरप्युक्तम्—"श्रहं ब्रह्मास्मीत्ये-

देहाभिमानेति॥ तदेतसर्वमभिप्रेत्याइ— थानविध्यभावे वाससूचं संवादयित— तदुक्तिमिति ॥ करणं पूर्वमनुकान्तम्। यद्यात्मा ब्रह्म स्थात् तर्ह्यनुज्ञापरिहारौ निर्विषयौ स्थाताम् इति चेन्नः देइसंबन्धात् देहाभि-"ग्रहस्यः सदृशीं भार्यासुपेयात्," द्रत्यनुज्ञा, "गुर्वङ्गनां नोपेयात्" दति **परिद्यार**े, एतौ श्रनुज्ञापरीहारौ देशिभमानात् त्रातानो ब्रह्मलाज्ञानद्शायासुपपद्येते, ब्रह्मज्ञान-द्रप्रायामात्मनस्तद्भावादुभयमपि नास्त्येव। तत्र ज्योतिरादि-वदिति दृष्टानाः। यथाऽग्निः स्नणानसंबन्धौ परिद्वियतेऽन्यस्त्रपा-दीयते, यथा वा पुरीषं मनुख्यग्ररीरमंगन्धि परित्यज्यते गवां भरीरसलन्ध्युपादीयते, तस्य पविचलात् तदत् देहाभिमानिनो-ऽनुज्ञापरीचारौ, श्रन्यस्य तु न किमपि कर्तव्यमस्ति। तदुक्तम्— ''यस्वातारतिरेव स्थात् त्रातावृत्रस्य मानवः। त्रातान्येव च सन्तृष्टः तस्य कार्यं न विद्यते । नैव तस्य क्रतेनार्थः नाक्रतेने इ कञ्चन । न चास्य सर्वभूतेषु कञ्चिद्र्ययपात्रयः।" इति॥ पुराणेऽप्युप्तम्— "ज्ञानामृतेन दप्तस्य कतकत्यस्य योगिनः। नैवास्ति किञ्चित् कर्तव्यमस्ति चेन स तन्तवित्। "दित ॥ तथा बिहा सिमानादनु जा-कृती । परीहारी दर्भयत् सूर्वं श्रर्थात् तच्चुन्यस्य सर्वकर्तव्यताभावं द्र्ययतीत्यभिप्रायः। तच भाष्यसमितमादः भाष्यकारै रिति॥ तद्वसाना एव सर्वे विधयः सर्वाणि च शास्त्राणि विधिप्रतिषेधमोक्षपराणौति देशेन्द्रयादिष्ठचं समा-भिमानचौनस्य प्रमातृत्वाऽनुपपत्तौ प्रमाणप्रवच्य-नुषपत्ति"रिति । तदुक्तं—

"गौग्रामिष्यात्मनोऽसत्त्वे पुत्रदेशदिवाधनात्। तत्मद्वद्वाऽहमसौति बोधे कार्यं क्षयं भवेत्॥" दत्युक्तम्।

"सूचार्थां(१) वर्षाते यच वाक्येः सूचानुकारिभिः। स्वपदानि च वर्षान्ते भाष्यं भाष्यविदो विदुः" इति स्नोकोक्तज्ञचणं भाष्यं सूर्वन्तीति भाष्यकाराः तैरित्येतत्। ब्रह्मविदां वचनमपि संवादयति-गौगिति॥ श्रात्मा चिविधः— गौणात्मा मिष्यात्मा सुख्यात्मा चेति। पुचभार्यादयो गौगात्मानः। श्रन्नमयादयः पञ्चकोगाः मिष्यात्मानः। तेषामिधष्ठानभूतो यश्चिदात्मा साद्यानन्दैकरसः स सुख्यात्मा। श्रात्मनोऽसल द्रत्यार्षलात् रेणक्षोपो न दोषाय। ततश्च गौणिमिष्यात्मनोरसले मिष्यात्स्य निश्चये पुचदेद्वादीनामात्मलबाधनात् सर्वेषामिधष्ठानभूत-सच्चिदानन्दैकरसब्बाद्यमस्मि इति बोधे नाते सति कार्ये कर्तव्यं क्रार्थं भवेत् न किमपि कर्तव्यं स्वादित्यर्थः। तथाच

<sup>(</sup>१) स्त्रनकारवास्त्रमिव भाष्यकारवास्त्रमिप सस्यगादरणीयम्। न स्रि स्त्रेचाननुगतार्थप्रतिपादकं वास्यं भाष्यपदमर्देति। एवेन भाष्यकंचणप्रन्थोऽध्यव संप्रति स्त्रेचित स्त्रिचनमिति ॥

## ज्ञानिनो ध्यानाऽभावे व्यवहारप्राचुर्याद् दृष्टदुःख-

अृति:- " स ब्राह्मणः नेन स्थात् येन स्थात् तेनेदृप्र एव एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न कर्मणा वर्द्धते नो कनीयान्" दत्याद्या स्पृतिरपि— "एतदुङ्घा बुद्धिमान् स्थात् कतकत्थस्य भारत। स बुद्धिमान् मनुखेषु य युक्तः क्रत्स्वकर्मकृत्" दत्याद्या ज्ञानिनः मर्वेकर्तव्यताभावं कतकत्यताञ्च दर्शयतः। तस्मात् ज्ञानिनः कर्त-व्यताभावात् ध्याननिष्ठा चेत् स्थात् तदा दृष्टसुखं भवति, त्रतो न तदिधिगन्धोऽपौति भावः। ननु ज्ञानिनो धानविध्यभावेन प्रारक्षवभेन बिर्च्यवहार्प्रसम्बा श्रसंभावनादिप्रसम्बा मोचो न खादित्यात्रङ्घार- ज्ञानिन र्ति॥ हष्टेति॥ मानग्रब्देना-संभावनादि व्यावत्यते । निष्ठ श्रवणमनननिद्धिधासनैनिश्चत-तत्त्वस्य स्ततो निर्वेत्तस्य करतसामसक्तवत् स्वस्रह्मदयानन्द-मनुभवतः संग्रयादि संभवति । तदुक्तम्— " विद्याविग्रहमग्रहेण निर्दितं प्रत्यञ्चसुचैसारां खलाष्टोत्तमपूर्षं सुनिधिया सुञ्जादि-षिकामिव। कोग्रात् कार्णकार्यकृपविक्रतात् पर्यामि निःसंग्रयं नामीदिस्त अवियति क नु गतः संसारदुः खोद्धिः।" दित ॥ ननु मासु संप्रयादिः, श्रज्ञानमेव मोचप्रतिवन्थकं स्थात्, क्षमन्यया प्रारक्षभोगः ? दत्यात्रङ्घादः । नेति ॥ श्रपरोच-ज्ञाने विरोधिनि सति ब्रह्माज्ञानायोगात् वाधितानुरुत्या दैतदर्भनमाचेण प्रारब्धभोगोपपत्तर्न मोचप्रतिबन्धः। तद्कं वार्तिककारै:- " तत्वमसास्टिवाम्बोत्यसम्बन्धीजन्ममाचतः । श्रविद्या

# माचं न मोश्रप्रतिबन्धः। तदुर्त्तं—"तिवष्ठस्य मोश्रो-

मक् कार्येण नामीदस्ति भविष्यति।" इति॥ मंचेपगारीर-काचार्यैरप्युक्तम्— "पश्चामि चित्रमिव सर्वमिदं दितीयम् निष्णलचिदेकवपुयमन्ते । अत्रात्मानमदयमनन्तसुखै-करूपं पण्णामि द्ग्धरश्रनामित च प्रपञ्चम्॥ श्रदैतमणनु-भवामि करस्यविन्वतुन्धं गरीरमहिनिर्न्वयनीवदीचे। एवञ्च जीवनमिव प्रतिभाषनञ्च निश्रेयसाधिगमनं मम सुप्रसिद्धम्॥" तस्रात् ज्ञानेनाज्ञानतत्कार्यमंत्रयादीनां निवन्तवात् प्रार्थाधीनव्यवद्वारे मत्यपि ज्ञानिनों मोच उपपद्यत इति भावः। यस्तिमाच-तद्क्तिमिति॥ यमन्यसच्णे स्थितम्-"ईचतेर्नाग्रब्दम्— " मदेव मोम्येदमय श्रामीदेनमेवादितीयं" दत्यपक्रम्य "तदैचत बद्ध स्यां प्रजायेय" दत्यादिश्रुत्या जगतः कारणं किञ्चित् श्रूयते। तत्र मंत्रयः - प्रधानादि जगत्कारणम्, श्रहोस्तित् ब्रह्म वेति। तत्र ज्ञानिकयाग्रितिमत्तात् परिणामिलाच चिग्रणात्मकं प्रधानमेव जगत्कारणम्, (१) न ब्रह्मः तस्थापरिणामि-लात् इति प्राप्ते—श्रभिधीयते ; न प्रधानं जगत्कारणं सच्छब्दवाच्यम्, श्रशब्दम् यतः। कथमग्रब्दलमिति चेत् "तदैचत बद्घ स्रां

<sup>(</sup>१) खचायमनुमानप्रयोगः— प्रधानं न जगकारणं सदेवेति वाक्ष्यघटकसच्छ्व् प्रतिपाद्मलाभावात् इति एकः । खपरः प्रधानं न सच्छ्व्दवाच्यम् सच्छ्व्दसमाना-धिकरणेचित्यनन्वयिलात् । सच्छव्दः न प्रधानपरः ईचितिश्रव्दसमानाधिकरणला-दिति वा इति ।

पदेशा"दिति। तसिन् ब्रह्मातिन निष्ठा अनन्यव्या-पार्तया परिसमाप्तिः पर्यवसानं यस्य स तथा तस्य, ज्ञानैकशर्णस्येति यावत्।

प्रजायेय " इति कारणस्येचित्वलश्रवणात् इचित्वलस्य चेतनधर्मलात् प्रधानसाचेतनलेन तदयोगात् । स्नु प्रधानसापि गौणमीचिद्रल भविष्यतीति चेत्, नः "सेयं देवतैचत इनाइमिमास्तिस्तो देवता अनेन जीवेनातानानुप्रविष्य नामकृषे व्याकरणवाणि" इति कार्णे सत्याताप्रव्दप्रयोगाद्चेतने तद्योगात्। अचेत-नेऽषाताग्रब्दो गौणो भविष्यतौत्याग्रङ्ख तद्त्ररवेनेदमाइ-तिनिष्ठेति ॥ सूर्व वाष्ट्रे तिसानिति ॥ त्रयमर्थः – यदि प्रधानं जगत्कारणं स्थात्, तर्हि "त्राचार्यवान् पुरुषो वेद तस्थ तावदेव चिरं यावन विमोच्छेऽथ मंपत्छे" दति तनिष्ठस्य मोचोपदेग्रो न खात्। न च्चचेतनप्रधाननिष्ठस्य मोचोपदेग्रः संभवति ; "तमेव विदिलाऽतिम्हत्युमेति नान्यः पन्या विद्यतेऽय-नाय" इति पर्माताविज्ञानद्रन्यस्य मोचसाधनलप्रतिषेधात्। किञ्च तत्त्वमधीति चेतनस्य श्वेतक्षेतोर्चेतनतदात्त्यनिष्ठोपदेशायोगात् न तश्चानात् मोचः संभवति। तसात् न प्रधानं जन्कार्णम्, किन्त् ब्रह्मीव। ततस्र तिष्ठस्य मोचोपदेशात् ब्रह्मजानैकग्ररणस्य न मोचप्रतिबन्धः। "सर्वधर्मान् परित्यच्य मामेकं ग्ररणं वजा। श्रद्धं ला सर्वपापेभ्यो मोचयिखामि मा ग्रुचः।" इति भगवद-चनाचिति भावः।

#### तथैव भगवानष्याइ—

"य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह।
सर्वथा वर्त्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते॥
यस्य नाऽइंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न खिष्यते।
इत्वापि स इमान् खोकान् न इन्ति न
निवध्यते॥" इति।

ग्रेकोऽपि--

"इयमेध्यतसहस्ताख्यय कुरुते ब्रह्मधातस्याणि। परमार्थवित्र पुर्ख्येने च पापैः स्पृथ्यते विमसः॥" इति।

विद्यारखैरप्युक्तम्— "पूर्वो बोधे तदन्यो दो प्रतिबद्दी यदा तदा ।

तत्र भगवत्यंमितमाइ— तथैवेति ॥ पुरुषं पूणं त्रपरिहिनानन्दखरूपमिति यावत् । गुणैः मन्तादिभिः सद प्रकृतिञ्च
वेन्तीति संबन्धः । सः निरुत्ताविद्यो ब्रह्मीभृतः । सर्वया सर्वप्रकारेण । वर्तमानः यथेष्टव्यवद्यारं सुर्वन्नपीर्व्यथः । ज्ञाभिप्रायो
भगवतेवोद्वाटित इति दर्भयित्मष्टाद्गाध्यायस्रोकसुदाद्दरिन—
यस्येति ॥ जन्नार्थे भेषवचनसुदाद्दरिन— प्रेषोऽपौति ॥ इयमधः श्रम्भेषः । परमार्थितित् श्रदंब्रह्मास्मीतिसाचात्कारवान् ।
यद्भवनान्तरसुदाद्दरिन— विद्यारस्थैरिति ॥ वैराग्योपरमा-

# मोश्रो विनिश्चितः किंतु इष्टं दुःखं न नश्यित ॥" इति।

वन्यौ दौ। "वैराग्यबोधोपरमाः यहायास्ते परस्परम्। प्रायेण सह वर्तनो वियुज्यनो कचित् कचित्।" इति वैराग्यादीनां प्रसारमहायलसुक्ता कचित्र कसचित् वियोगसुक्ता कस पुंमः चयाणां सहावस्थानं केन वा कस्यचित् वियोगो भवतीत्याकांचायां— " चर्चोऽप्यत्यन्नपकां स्रेत् महतः तंपसः फल्लम्। दुरितेन कचित् किञ्चित् कदाचित् प्रतिबध्यते ॥ " इति कखचिदुत्तमाधिकारिणः युरुषधौरेयस्य महता तपसा परमेश्वरानुग्रहेण च वैराग्यादीनां महावस्थानसुद्धा मध्यमाधिकारिणः दुरितेनं चयाणामन्यतमस्थ कस्मिन् पूर्णे किं फर्ज भवतीत्याकांचायां— "वैराग्योपरमे पूर्ण बोधसु प्रतिबध्यते। यस तस्य न मोचोऽस्ति पुष्पञ्चोकस्तपोवचात् ॥ " दति वैराग्योपरमयोः पूर्णले बोधख प्रतिबन्धेफलसुक्का तदिपरीत ददमाच- पूर्वा दति॥ चयाणां साधमस्रक्षं फलं च तैरेव वृत्पादितम्— "दोषदृष्टिर्जिहासा च पुनर्भागिष्वदीनता। श्रमाधारणहेलाद्या वैराग्यख चयो ह्यमी॥ श्रवणादिचयं तदत् तत्त्विमायाविवेचनम्। पुनर्गस्थेरनुदयो बोधस्थैते त्रयो मताः ॥ यमादिधीनिरोधश्च व्यवहारश्च संचयः । खुईैलाद्याः त्रह्मस्रोकल्पीकारो वैराग्यस्थाव-उपरतेरित्यमञ्जर देरितः॥ धिर्मतः । सुप्तिवत् विस्रतिः सीमा भवेदुपरमस्य हि । देहात्मवत् परात्मलदार्की बोधः समायते ॥" दति ॥ ततस यस बोधः पूर्णः बोधस्य पूर्णत्वावधिर्विष्णुपुराणे पराभरेण दर्भितः— "श्रहं हरिः सर्वमिदं जनार्दनो नान्धत्ततः कारणकार्यजातम्। र्देहञ्चनो यस्य न तस्य भूयो भवोद्ववा दन्दगदा भवन्ति॥" दति।

वैराग्योपरमी प्रारस्थलर्पणा प्रतिबद्धी यदा तदा तस्य मोचः सिद्ध एव ; "ब्रह्म वेद ब्रह्मीव भवति" "ब्रह्मविदाप्तोति परम्" द्रत्यादि श्रुते:, किन्तु प्रार्थकर्मवर्षेन खवद्यारप्राचुर्यात् दृष्ट-स्ट्रुखं न नम्मति, तिचवर्तकस्य योगस्य प्रतिबद्धलादिति भावः। न चे- प्रारक्षापेचया योगस्य प्रवस्रतात् कथं तस्य प्रतिवन्ध इति— वाच्यम् ; श्रवश्यकाविषारअस्य योगापेचया प्रवस्तात्। तद्क्रम्- "श्रवश्यक्षावि भावानां प्रतीकारो भवेद्यदि। दु:खैर्न चियरन् नचरामयुधिष्ठिराः॥" दति॥ ननु बोधे पूर्ण वैराग्येपरमयोः प्रतिबन्धेऽपि मोचो भवतीत्युक्तम्, तच बोधस्य पूर्णलं किंदृग्रमित्याकांचायां श्रमसावनाविपरितभावना-राहित्यं ब्रह्मधाचात्कारस्य पूर्णलिमत्यभिष्रत्य तच विष्णुपुराण-वचनसुदाहरति— बोधस्येति॥ श्रज्ञानतत्कार्यं इतिः भगवान् वासदेवः परमाता। ततो हरेः कारणञ्च कार्यजातञ्च कार्यकार्यजातम् अन्यत् किमपि नास्तिः कार्यकारणयोर्कस्त्रणि कस्पितलेन तद्यतिरेकेणाभावादिति भावः। दंदगद्राः ग्रीतोषामानापमानानि दन्दवाधयः। ग्रंग्रयविपर्याप-

ब्रह्मगौतायां ब्रह्माणं प्रति शिवेनापि—

(१) "श्रहं हि सर्वं न च किं चिद्न्य—

किरूपणाथामनिरूपणाथाम्।

इयं हि वेदस्य परा हि निष्ठा

ममाऽनुभूतिश्च न संश्यश्व ॥" इति।

उपदेशसहस्तिकायामपि—

"देहात्मज्ञानवद् ज्ञानं देहात्मज्ञानबाधकम्।

श्रात्मन्येव भवेद्यस्य सोऽनिन्छन्यपि मुन्यते॥"

इति।

"ब्रयमस्मौति पूरुषः" इत्यवाऽयमिति श्रुते-

श्च्यतया ग्रह्णदिष्टमदावाक्यात् ब्रह्मसाचात्कारे सत्यज्ञानतत्कार्थं विनम्यति; "तरित ग्रोकमात्मवित्" दित श्रुतेरिति भावः॥ तत्र स्कन्दपुराणवचनमणुदादरित— ब्रह्मिति॥ ग्रिवेनापि बोधस्य पूर्णताविधर्दिर्शित दत्यनुषच्यते। तत्र श्राचार्थवचनमणुदादरित— उपदेशित॥

ग्रन्थान्तरसमितमाच- र्ख्यमित्यादिना॥ परमण्डतसुप-

<sup>(</sup>१) अव च सवै वाका सावधारणितित न्यायेन श्रवणादिनैव ब्रह्मसाचात्कारः नत रव ब्रह्मभावलच्चेय मुक्तिभैवत्येवेति स्वावधारणं विविच्चितिमिति स्तदर्घाऽवष्ट- अक्तत्या "तमेव विदिला" "ब्रह्मिव्ह्वह्मद्भीव भवतौ"ति च श्रुत्युपन्यासमिदिका स्ट्र्याये । तच तं विदिलीवेति योजनया ब्रह्मसाचात्कारेणैवेति ब्रह्मिव भवतौति विभागेन ब्रह्मभाव एव मुक्तिरिति च ग्रयाये ।

स्तात्पर्यप्रतिपादनब्याजेन विद्यार्खेरपि दर्शितं तृप्ति-दौपे—

"श्रमन्दिरधाऽविपर्यस्तबोधो देशात्मनीक्ष्णे। तददात्मनि निर्णेतुमयमित्युच्यते पुनः॥" इति। सर्वथापि श्रवणादिनात्मब्रह्मसाक्षात्कारस्ततो ब्रह्म-भावस्वश्रणा मुक्तिभेवतीति सिडम्। "तमेव विदि-त्वाऽतिम्हत्युमेति" "तरित शोकमात्मवित्" "ब्रह्मविद्-ब्रह्मैव भवति" "एवमेवैष सम्प्रसादोऽस्माच्चरीरात्म-मुत्थाय परं ज्योतिरूपसंपद्य स्वेन रूपेणाऽभिनिष्यद्यते स उत्तमः पुरुषः"।

मंदरति— सर्वयेति॥ ततः किं? तचाइ— तत द्रति॥ तं परमात्मानम्। विदित्वां ब्रह्मासीति साचालत्य। मृत्यं संसार्
कारणमज्ञानम्। श्रात्येति श्रितिकार्माते नाशयतीत्यर्थः। श्रोकमिति संसारकारणमज्ञानसुपलच्यते। सम्यक् प्रसीदत्यस्मिन्
जीव दित संप्रासाद्धं द्विस्तुष्ठित्र प्रतिवाचकेन संप्रसादशब्देन तदान्
जीवो लचण्या प्रतिपाद्यते। श्रासार्थ्यरीरात् स्वकृष्ट्रपात्।
समुत्याय विवेकेन तदिममानं त्यका। स्वेन रूपेण ब्रह्म
श्रीनिष्यद्यते। श्रयमर्थः— श्रदं ब्रह्मासीति स्वस्त्रस्येण ब्रह्म
साचात्वत्य परं ज्योतिः संपद्यते परमात्मा भवतीति। यो
ब्रह्मीभृतः सः उत्तमः पृत्यः उद्गतं निवृत्तं तमः श्रज्ञानं

"श्रात्मानं चेदिजानीयाद्यसस्मीति पूर्षः। निमिच्छन् नस्य नामाय शरीरमनुसंज्वरेत्॥" "यत्पूर्णानन्दैकवोधस्तद्ब्रह्माइमस्मीति कतकत्यो-भवती" ति।

"रतदुद्वा वुिंदमान् स्यात् कतकत्यश्व भारते" त्यादिश्रुतिस्मृतिभ्यः॥ श्रेषोऽप्यादः—

यस्यासावुत्तमः, श्रज्ञानतत्कार्यातीतः। पुरुषः पूर्णः। "नैतेन किञ्चनानादृतं नैतेन किञ्चनासंदृतिमः"ति श्रुतेः । श्रुयं नित्या-परोचखरूपः पुरुषः सर्वसाची श्रहमस्मीति । श्रात्मानं प्रत्यगा-तानम् जानौयात् चेत् कश्चित् म किमिच्छन् कस्य कामाय गरीरमनुसंच्वरेदिति संबन्धः। यच चेदिति ज्ञानाधिकारिणो sसन्तद्र्जभलं सूंचयति ; "कश्चिद्धीरः प्रत्यगातानमैचत्" दति श्रुत्यन्तरात्, — "मनुव्याणां सदस्तेषु कञ्चित् यति सिद्धये। यततामपि सिद्धानां कियत् मां वेत्ति तत्त्वतः "। रति भगव-कतं क्रत्यं येनामौ क्रतकत्यः। एतत् क्रतकत्यलं विद्यारण्यश्रीपादैः प्रपञ्चितम्— " ऐहिकासुस्मिकवातसिद्धौ सुक्तेस सिद्धये। बक्क कार्य पुरम्यासूत् तस्ववमधुना कतम्॥ तदेतत् क्षतक्रत्यत्वं प्रतियोगिपुरस्भरम्। श्रनुसंद्धते चायमेवं वयित नित्यग्रः॥ दुःखिनोऽज्ञाः संसरन्तु कामं पुचाद्यपेचया । परमानन्द-पूर्णोऽइं संसरामि किमिच्छया॥ श्रनुतिष्ठन्तु कर्माणि परचोक-वियासवः। सर्वेस्रोकात्मकः कस्मादनुतिष्ठामि किं कर्णम्॥

"दक्षायास्युतपादो यददिनिच्छन्नपि सितौ पति । तदक्षुणपुरुषचोऽनिच्छनपि केवली भवति॥" इति ।

॥ इति तत्त्वानुसन्धाने तृतीयः परिच्छेदः॥

याचनतां ते प्रास्ताणि वेदानधापयन्तु वा। येऽपाधिकारिणो मन्धाः नाऽधिकारोऽकियलतः। निद्राभिने स्नानप्रोचे नेन्कामि न करोमि प। द्रष्टारस कन्धयन्तु किं मे स्नादन्यकन्धनात्॥ गुझापुझादि दस्नेत नान्धारोपितविद्यना। नान्धारोपितसंसार-धर्मासेवमसं भने।" दत्यादि॥ एतत्त् ब्रह्मात्मतन्तम्। बुध्वार्टं ब्रह्मास्मीति सानात्कृत्य। बुद्धिमान् कुप्रसः। तत्र प्रेषवनन-सुदास्रति— प्रेषोऽपीति॥ तस्मादिपारिततन्तमस्मादिवाक्य-जन्धान्तकारेण नित्यनिरितप्रयाखण्डेकरसानन्दब्रह्मभावलन्नणा सुक्रिभवतीति सिद्धम्॥

दति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्य-श्रीमत्वयं-प्रकाशानन्दसरस्वती-पूञ्णपाद-शिष्ट्यभगवन्महादेवसर-स्वतीवरिचते तत्त्वानुसंधानव्याखानेऽदेतिचना-कौस्तुभे तृतीयः परिच्छेदः॥

# श्रय चतुर्थः परिच्छेदः।

# सा च मुक्तिर्दिविधा, विदेइमुक्तिर्शिवसुक्तिश्रेति।

यचिन्तयाऽऽप्ताः परमात्मभावमज्ञानतत्कार्धनिवर्तनेन । त्यक्तेषणाः संयमिनो महान्तसं कृष्णमायं प्ररणं प्रपद्ये॥१०॥ क्रज्ज्ञ्चसाचात्कारादिदे इसुिकारे केव भवति, न जीवना किः ; प्रमाणाभावात्। न च- "विमुक्तय विमुच्यते" "म जीवनाक **उचाते"। " खितप्रज्ञसदोचाते" द्**त्यादि श्रृतिसः तिवच-नानां सत्तात् कथं प्रमाणाभाव इति— वाच्यम्; मन्यपर्<sup>(र)</sup>लात् । किञ्च केयं जीवन्मुक्तिः श्रज्ञाननिवृत्तिर्वा, ब्रह्मभावो वा, श्रासोखित् जीवदवस्थायां करंतादिवन्थनि-दृत्तिर्वा । नाद्यः ; विदेष्तमुक्तावितियाप्तेः । श्वतएव न दितीयः । नापि तृतौयः; जीवदवस्थायां भोगप्रदे प्रार्थे कर्मणि सति कर्द्धलादिवन्धनिष्ठत्तेरयोगात्। किञ्च कर्द्धलादिवन्धः किं साचिषो निवार्यते, श्राहोखिदहंकारादा । नायः तत्त्वज्ञानेनैव वारितलात्। न दितौयः; भोगप्रद्पारक्षकमीण मत्यद्वनार-गतस्य स्वाभाविकस्य कर्त्वलादेः वार्णायोगात्। न च-योगेन

<sup>(</sup>१) खिस्त्रनावेऽप्रमाण्यज्ञानानास्कन्दितपदुतमसंस्कारसितपारव्यभोगचया-व्यवस्तिपूर्वकासिकज्ञानमेय मोचसाधनमिति विदेचमुफ्तिरेकेय न जीवन्सुक्तिनीन काचिद्स्ति । पूर्वतनमते तु सा समसीति विग्रेषः ।

तद्भिभव द्रति— वाच्यम् " योगात् प्रारथस्य बलवत्नात्<sup>(१)</sup>। किञ्च साधनाभावाच जीवनाकि मिध्यति । तत्तवज्ञानस्य विदेहसुनि-कारण्लात्। न च-योगाभ्यास एव तत्साधनमिति-वाच्यमः तत्त्वज्ञानसाधनवेनातत्स्थनवात्। "ज्ञानास्रतेन नित्यत्वप्रस्य योगिनः। नैवास्ति किञ्चित् कर्तव्यमस्ति चेत् न म तत्त्ववित्॥" "तस्य कार्यंन विद्यते," इति च माचात्कारोत्तरं कर्तवप्रतिषेधाच "। किञ्च ज्ञानिनो देशभिमानग्रुन्यस्य कर्त्वा-भावेन कर्तव्यप्रदृत्त्यसंभवेन तच श्रधिकारासंभावात् सा न यंभवति । नद्दि निरधिकारजीवन्मुक्तिसाधनाभ्यासः संभवति । किञ्च प्रयोजनञ्च न पथ्यामः तिसद्धेः । न च— ज्ञानर्चादिक-मेव तत्प्रयोजनमिति—वाच्यम्; प्रमाणजन्यज्ञानस्वाज्ञाननिवर्तन-बाधकासकौ तद्रचाया दुर्निक्पलात्, तपसोऽन्यफल-लात्, विसंवादाभावस्य समाध्यन्तर्भुततया ज्ञानसाधनलेना तत् फललात् दुःखनाग्रसुखाविभावयोः ज्ञानफललाच । तस्मात् प्रमाण-खरूप-लचण-माधनाधिकारि-प्रयोजनानां दुर्निरूपलात् जीवन्मुक्तभ्युपगमो निरर्थकः। तस्मात् तत्त्वज्ञानात् सुक्तिरेक-छ्पैवेति केचिदावदुकाः मन्यन्ते, तानिराकर्त्तकामो सुिकं विभजते - सा चेति॥

<sup>(</sup>१) यथाच प्रारक्षस्य योगापेचया प्रवललेऽपि चिकित्सादिशाक्सार्थक्यम् तथोनरव निरूपिययते। यनु योगस्य प्रारक्षापेचयापि प्रावल्यसुनरवोष्यते तत्ले-षांचन पचेण न वस्तुगत्या। यथाचि समाधिदशायां भौवन्मुक्तलं तथा खत्यान दशायामपि जीवन्मुक्तलं विद्यते इति तस्य प्रारक्षेतरवश्चनिष्टित्तरूपलेने-वोषपत्तिर्वर्णनीयेति॥

देविध्यमेवाह—विदेष्टेति॥ त्रयं भावः— जीवसुतेः खरूपप्रमाण-मधन-फलान्यनुपद्मेव निरूपिय्यति। तत्तदाचेपाणां
तत्तिकृपणावमरे समाधानं वच्छामः। न चाचाधिकार्यसंभवः;
उत्पन्नब्रह्मसाचात्कारस्य चित्तवित्रान्तं कामयमानस्य विद्वसंन्यासिनः तचाधिकारिलात् (१)। न च— निरुत्ताविद्यस्य ब्रह्मसाचात्कारेणाभिमानशून्यतया कर्द्वलाभावेन कयं तचाधिकार दति—
वाच्यम्; ज्ञानेनावर्णप्रक्तिमद्ज्ञाननाग्रेऽपि प्रार्थानुसारेण
विचपप्रक्तिमद्ज्ञानस्य लेग्रप्रव्दवाच्यस्य सर्वेरवस्थानाभ्युपगमेन
बाधितानुद्या विदुषो देश्वभिमानेन कर्द्यल (१) संभवात्। न
च—"तस्य कार्यं न विद्यते," "ज्ञानाम्हतेम द्वप्तस्य" द्व्यादिस्तृत्या
विदुषः स्तक्तस्यस्य कर्तव्यप्तिषेधात् न कर्तव्यप्रेषाभ्युपगम दति—

<sup>(</sup>१) स एव तवाधिकारी यस्त्रफस्तकामः । तथाच जीवन्मुस्यधिकार्येप स एव स्यात् यो जीवन्मुस्याभयः । न हि स्वर्गवान् प्रदेशे यागेऽधिक्रियते । तथाचिक्तिः विधिविद्यसम्यासिनो जीवन्मुस्तवान् न जीवन्मुस्त्यधिकारी सः किन्तु यो विदेष-मुस्तिकामः संधनचतुष्टयसंपन्नो वा स स्वेति परे मन्यन्ते । निष्टनाविद्यस्य विदुषः जीवन्मुस्तिकार्द्वेलसमर्थनाद्युन्तरयन्योऽपि परेषां मतेऽवाधित स्व । जीवन्मुस्तस्या-जानवेशात् पारव्यभोगमाचकार्द्वेलेऽपि सिद्यजीवन्मुस्तिकार्देव्वयपदेशोऽपि कीस्तुभगतः चिन्त्योपपत्तिक स्वेति ।

<sup>(</sup>२) प्रारव्यकर्मानुसारेण तत्फलानुभवमाचकर्दलेऽपोतरां प्रकटलाभाषात् निष्टमाविद्यस्योपासनादिकर्द्ध्यपदेणाभावात् निष्टमाविद्योऽवित्रानिचितोऽप्रसिख एव । खव चोपासनपदेन निद्धियासनं विवच्यते वोत साचात्काराध्यासो वा । खाद्ये निद्धियासनस्य साचात्कारफलकलात् साचात्कारसपत्त्यनम्बरमनावस्रकलम् । तेनेव चिनवित्रान्तिजन्मना साचात्कृतत्रब्रह्मणः निष्टमाविद्यस्य चिनवित्रान्त्यर्थे पुनद्गासनाविद्या च । दितीये साचात्काराध्यासो नाम तद्दिरोधिष्टमिनिरोष-एव । स च प्रारव्येतरविषयाननुसन्धानमेव । न च निष्टमाविद्यस्य वाधितप्रारव्ये-तरविषयज्ञातस्य च विदुषः तत्संभवति । तथाच साधनचतुष्टयसंपन्न एव खीव-मुक्ताविधिकारीत्यपरे सन्यन्ते ।

तम तत्त्वज्ञानिनो भोगेन प्रारब्धकर्मश्चये वर्तमान-गरीरपातो विदेहमुक्तिः। तदुक्तं "भोगेन त्वितरे श्वपथित्वा ततः संपद्यते" इति।

श्रक्ततोपास्तेर्विदुषोऽविश्रान्तचित्तस्य कर्तव्यप्रेषसत्त्वेन निरंतु ग्रह्मतक्कत्यतामंभावात्। न च- त्रक्ठतोपास्तेः वित्रान्त-चित्तस्य ज्ञानमेव नास्ति इति—वाच्यम् ; "ज्ञानस्य प्रमाणवस्तु-परतन्त्रलेन सर्वसाधारणलात्, श्रन्यथा याज्ञवल्यकहोलादीनां तत्त्वज्ञानाभावप्रसंगात्। न चेष्टापत्तिः, तहृष्टान्तेनासादादेः कस्यांपि ज्ञानसाधनश्रवणादौ प्रवृत्त्यभावप्रसंगात्, उदाह्नत-सुतेर्वित्रान्तचित्तचानिविषयलात् । तसात् उत्पन्नन्नसाचात्कारः क्कितित्रानिं कामयमानो विदत्यन्यायो जीवन्युक्तियाधनाभ्यासे-ऽधिकारौति सुक्तिविभागो युक्त इति संतीष्टव्यमायुक्तति॥ प्रथमोद्दिष्टां विदेइसुक्तिं निरूपयति—**तनेति**॥ रत्यर्थः । तत्र संमतिमाइ तदुत्तमिति॥ "तस्य तावदेव चिरं यावन विमोच्छेऽथ अंपत्छे" दति वाक्यं विषय:। तच ज्ञानिनो वर्तमानदेइपाते वासनावग्रात् जन्मान्तरं भवनि न . वेति मंग्रय:। तच तत्त्वज्ञानिनो ज्ञानेनाज्ञाने निवृत्तेऽपि यथा वासनावज्ञात् प्रारक्षभोगः तथा भोगेन प्रारक्षचये वर्तमानदेह-पाते वासनावसादपूर्वदेसान्तरप्राप्तिसचर्ण जना भवत्येवेति प्राप्ते— चभिघीयते— भोगेन सुखदुःखानुभवेन दूतरे प्रारुख पुर्खा<sup>(६)</sup>

<sup>(</sup>१) प्रकारि प्रारमं विदुषः दुःखाननकमेवेति तस्यापि विधूननमचोक्तम् ॥

#### श्रन्ये तु भाविश्वरीराऽनारमो विदेवसुक्तिः।

पापे। **ऋपयित्वा नाश्चयित्वा।** त्रद्धा संपद्यते श्रखण्डेक-रसानन्दत्रद्धात्मनाऽवितष्ठते, न देशन्तरप्राप्तिसचणं जना प्राप्नोति; कारणाभावात्।

तथाहि ज्ञानेनाज्ञानमित्रतिकर्मणां नष्टलादागामिकर्मणामस्रोषात् भोगेन प्रारच्धकर्मणि प्रतिबन्धे नष्टे स्वासनस्य विचेपग्रित्तिमद्ज्ञानस्यापि नष्टलात् ज्ञानी देशान्तरप्राप्तिक्षचणं जन्म
न प्राप्नोति, किन्तु ब्रह्मीव संपद्यते। तथाच श्रुतिः— "तस्य
तावदेव चिरं यावन्न विमोच्छेऽथ संपत्स्ये" दति। नन्तु—
श्रुनेकजन्मप्रद्पारच्धकर्मणि स्ति प्रथमजन्मिन तत्त्वज्ञानोत्पन्ती
जन्मान्तरं भवति न वा। श्राद्ये ज्ञानस्य पाचिकलप्रसंगः,
दितीये "नासुकं चीयते कर्म" दति ग्रास्त्रविरोधः प्रसन्धेतेति— चेत्,

श्रव के चित्<sup>(१)</sup>— यथा "यावद्धिकार्मविखितिराधि-कारिकारणामि"त्यच देवादीनां देशन्तर्प्राप्ताविष तत्त्वज्ञानस्य न बाधोऽस्ति स्वाधिकारावसाने मोचस्र भवतीत्यस्युपगतम्, तथाचापि प्रमाणवसात् तत्त्वज्ञानोत्यत्ताविष प्रथमजन्मनि प्रारक्षकर्मप्रावस्थेन जन्मान्तरं भवति अज्ञानस्य बाधस्य भवति,

<sup>(</sup>१) इदं च जौवन्तुम्मध्युपामपचेष । जीवन्तुम्मानां यद्यपि न कर्मोपास-नादिकमपेचितम् । तथापि जोकसंग्रचार्थे तदपेचितम् । तदुर्मः— " जोकसंग्रचमे यापि संपद्मन् कर्तुमर्चसी"ति ।

#### सा च तत्त्वज्ञानोत्पत्तिसमकालैव। ज्ञानेनाऽज्ञाने निष्टत्ते संचितकर्मणां नाष्ट्रादागामिकर्मणामश्चेषा-

पारश्चः फल्लखाज्ञानाविरुद्धलात्। श्रन्यथा श्रधिकारिपुरुषा-णामपि तथालप्रसंगः। ततस्र ब्रह्मभावलचणो मोचोऽपि न विरुध्यते। श्रतोऽज्ञानस्य न पाचिकलम्, न वा "नासुकं चौयते कर्मैति" ग्रास्त्रविरोधः इति— वद्गिता॥

श्रापरे तु— "यस विज्ञानवान् भव स्मृमनस्तस्त्रदा स्विचः।

स त तत्पदमान्नोति यसाङ्ग्यो न जायते "॥ "य एवं वेत्ति पुरुषं

प्रकृतिञ्च गुणे: सह । सर्वथा वर्तमानोऽपि न स स्योऽभिजायते "

दत्यादिश्रुतिस्मृतिभ्यां तत्त्वज्ञानिनो जनाप्रतिषेधात् तादृ प्रप्रार्थकर्मणि सित प्रथमजनानि श्रवणादौ सत्यपि ज्ञानं नोत्पद्यते, किन्तु

चरमजनानि तत्त्वज्ञानसुत्पद्यते । तदुक्तम्— "यस्थेदं जना पाञ्चात्यं

तस्मिन्नेव महामते । विग्रन्ति विद्या विमस्ता सुक्ता वेणुमिनोत्तमम् ।"

दति । कास्तिदासेनाष्युक्तम्— "जन्तोरपश्चिमतनोः सित कर्मसान्ये

निग्रज्ञेषपाग्रपटस्तिक्दुरा निमेषात् । कस्त्राणि ! देशिककटाच

समाश्रयेण कारुखतो भवति श्रां भववेद्दिचा॥ " दति ॥ सर्वथापि

प्रारद्धचये ज्ञानौ ब्रह्मतानाऽवितष्ठत दति सिद्ध"मिति चतुर्थं

निक्षितम् । (१)विदेहसुक्तौ पचान्तरमाइ— श्रन्येत्विति ॥

भाविगरीरानारंभस्चचणाया विदेषसुक्तेर्ज्ञानसमकास्त्रं कथित्वाः

<sup>(</sup>१) अस्तिमते विचेचमुक्तिरकेव न जीवन्युक्तिरसि ।

द्वोगेन प्रारब्धयाच्छरौरान्तराऽरमभस्याऽसंभवात् भाविशरौराऽनारभस्य ज्ञानसमकालत्वं युज्यते।

तद्क्तम्—

"तीर्थे श्वपचयहे वा नष्टस्मृतिरिप परित्यजन् देहम्। ज्ञानसमकालसुक्तः कैवन्यं याति इतशोकः॥" इति। एवं वर्णयांचकुः।

त्रवणादिभिष्तपनसाक्षात्वारस्य विदत्संन्थासिनः करित्वाचिष्णवस्वप्रतिभासनिष्टत्तिजीवसुन्तिः(1)।

गङ्खाइ— ज्ञानेनेति ॥ तत्र संमितमाइ— तदुक्तमिति ॥ कमप्राप्तां जीवन्युक्तिं निरूपयित— अवग्रेति ॥

जीवदवस्थायामिति ग्रेषः। श्रन्यया विदेरंगुकावित्याप्तिः स्थात्। यदुक्तम्— भोगपापकपार्थकर्मणि जागति गति

<sup>(</sup>१) प्रारव्यभोगेतरनिखिल्वस्थिनिष्टित जीवन्युक्तः। योगाश्याचेन प्रारव्थभोगस्यापि निष्टितिति न युक्तम्; "भोगेन वितरे चपयित्वे"ित स्विविरोधात्। चिकित्याणालं चि खाधिभौतिकदुःखनिवर्तनार्थम्। खाधिभौतिकं च दुःखं यथान्वत् पाद्यभौतिकण्यौरापरिरचणेन पूर्वंतनप्रारव्थकर्मानुसारेण चेति दिविधम्। खाद्यमेव चिकित्याणात्त्रस्थ विषयः कर्मविपाकिनिमित्तस्य तु खनुभवेनेव नाणः। कर्मविपाकप्रायखित्तादिकं तु प्रारव्थकर्मप्रामावस्य विनम्धदवस्थस्य परिपालनार्थम् सत् व्वरादिपूर्वकपदणात्तिकिक्विचित्तत्वावत् सार्थक्रमेव। स्वर ग्वाणिमाण्डवादीनानिप प्रज्ञाद्यारोपणं प्रारव्थकर्माभौनम् खनुभूतमेव। द्यान् विभेषः— योगिनी समाधिद्णायां माचयाऽपि न तव गणनाऽस्थेषां तु गणनापौति । यतेन पुरुषप्रवस्थ साफस्थमपि समर्थितम्, भूतस्थभावादिनिमित्तदोषपरिचारार्थवेन तत्साफस्थात्। प्रतेन प्रारव्थकर्मिप स्वर्षितम्, भूतस्थभावादिनिमित्तदोषपरिचारार्थवेन तत्साफस्थात्। प्रतेन विभिनिषेषसार्थस्यमपि स्वितम् ॥

## भोगप्रद्पार अप्रावन्येपि योगाऽभ्यासेन तद्भिभवात्, प्रार्भाऽपेश्चया योगाऽभ्यासस्य प्रवस्तवात्। श्रन्यथा

कर्त्वादिप्रतिभाषस्थावस्थकलात्तस्य पाचिणः यकात्रात् तत्व-ज्ञानेन निवारितलात् जलगतद्रवल्द्रनःकरणनिष्ठस्य वार्यित्-मग्रक्यलात्त्र्ट् वार्णे प्रार्थभोगायोगात् कर्द्वलादिप्रतिभाष-निवृत्तिः जीवनाक्तिरित्यसंगतम् द्रति, तचाइ-भोगेति॥ तत्त्वज्ञानापेचया यथा प्रारुखं प्रवत्तं तथा प्रारुखापेचया योगा-भ्यामस्य प्रवस्रवात् । तेन <sup>(९)</sup>प्रार्**अभोगानुकुस**कर्देलादिप्रतिभाम-स्रांत्यन्तिकनिवृत्त्यभावे तद्भिभवो भवत्येव, तृषाच नो त् दोष इति भावः। विपत्ने दण्डमाइ - श्रव्ययेति ॥ नीच- योगाभ्या-सेन प्रारव्धप्रतिबन्धे "नाभुकं चयौते कर्म" इति ग्रास्त-विरोध इति— वाचाम्; श्रमति विरोधिनि तद्पपत्ते। श्रम्यथा "जन्मान्तरकृतं पापं व्याधिक्ष्पेण वाधते। तच्कान्तिरौषधे-दानिर्जपहोमार्चनादिभिः "॥ इति ग्रास्त्रविरोधस्तवापि प्रार्थ-कर्मख्यान्तभक्तस्य प्रमच्चेतः तस्मात् प्रारक्षापेचया योगाभ्यामस्य प्रवस्त्रलात् तेन कर्द्दलादिः शिवन्धप्रतिभाषाभिभवद्धपा न्मृक्तिः सिध्यतीति न कीऽपि दोष इति भावः। प्रारब्धापेचया

<sup>(</sup>१) रतानि प्रायस्थितक्षाणि प्रारक्षप्रामभावनिनश्चद्वस्थाकस्वेऽनुहे-यानि । तत्प्रामभावनामे तु "नामुत्तं चौयते कर्मे"तिवचनेन व्यवस्था । यथाच प्रारक्ष्यक्ववन्तेऽपि पुराषप्रयत्नस्य सार्थक्यम् तथान्यव विस्तृतम् ॥ "विधिप्रतिषेषा-सार्थक्तः स्तृति"ति भाष्यभामत्यामपि स विस्तरो वर्तते इति ॥

पुरुषप्रयत्नवैयर्थ्येन चिकित्साशास्त्रमार्भ्य मोक्ष-शास्त्रपर्यन्तस्याऽनारम्भप्रसङ्गात्। श्वतरव पुरुषप्रयत्नस्य साफाल्यमाइ विसष्ठः—-

"त्रा बाल्याद्लमभ्यस्तैः शास्त्रसत्संगमादिभिः। गुर्गैः पुरुषयत्नेन सोऽर्थः संपाद्यते हितः॥" इति। तच श्रुतिसमृतीतिहासपुराणवचनानि प्रमाणानि।

योगाभ्यासस्य प्रवस्ति प्रमाणमाह - श्वत एवेति ॥ पुरुषप्रयक्षो दिविधः - श्वणास्त्रीयः ग्रास्त्रीयस्ति । तच पुरुषोऽग्रास्त्रीयेण पुयक्षेत नरक प्राप्तोतः तस्य रागदेषपूर्वकलात् । दितीयेन वास्त्रमार्थ्य ग्रास्त्रमसंगादिभिरभ्यस्तेगुँषोः ग्राम्यादिभियुक्तेन पुरुषप्रयक्षेत परमपुरुषार्थी दितः संप्राप्यते । तथाचोक्रम् - 'उच्छास्तं ग्रास्त्रितं चेति पौरुषं दिविधं स्मृतम् । तचोच्छास्त्र मनर्थाय परमार्थाय ग्रास्त्रितम्" । दिति ॥ एवं जीवन्युक्तिस्वरूपं निद्धपेदानौं तस्यां प्रमाणमाह" - तचेति ॥

जीवन्युक्तिः सप्तस्यर्थः । न च — श्रुत्यादीनां ब्रह्माखेव तात्पर्यात् क्षयं तच प्रामाखिमिति — वाच्यम् ; ब्रह्माणि महातात्पर्येऽपि देवताधिकरणन्यायेन मानान्तराविरोधेऽन्यचावान्तरतात्पर्ये बाध-काभावात् । श्रन्यथा "ब्रह्म वेद ब्रह्मीव भवति" "श्रोतथो मन्तथः" इत्यादीनामप्रामाखं प्रसच्येत । तसात् यत्किच्चिदेतत् ।

## " विमुक्तय विमुच्यते " इति श्रुतिः । "यो जागर्ति सुषुत्रिस्थो यस्य जाग्रव विद्यते ।

विमुच्यते इति॥ कठवस्रीवाक्यमुदास्रति विमुत्तश्च यद्यपि ज्ञानात् पूर्वमपि रागादिभिर्मुकः; "शान्तो दान्त" द्रत्यादि श्रवणाद्यधिकारावगमार्त्, ग्रमदमाद्यु प्रेतस्य ज्ञानात्पूर्वं रागदेषादि मुक्तिर्यत्नमाधा, ज्ञानोत्तरन्तु योगाभ्यासेन वामनाचयमनोनाग्रयोर्ट्ढतरं सम्पन्नलेनाभागक्षपस्य रागादे-रष्यग्रंभवात् रागदेषादिसुक्तिः खतः सिद्धा भवतौत्यतो वि**सुक्तः** विशेषेण सुक्तः श्रात्यन्तिकरागदेषादिनिष्टिक्तिमानित्यर्थः। एता-दृशो जीवनान उचाते ति भीगेन प्रारमे कर्मणि चीणे वर्तमानदे ह विमुच्यते पाते भाविबन्धात् विशेषण मुच्यते । यद्यपि प्रजयकाले कञ्चि-त्कालं भाविवन्धानुष्यते; तथापि नात्यनिकौ तत्र सुकिरिति मुच्चत , दत्युक्तम् । ज्ञानानन्तरभोगेन प्रारस्थकर्मचये वर्तमानदेखपाते पुनर्देशन्तरभंबन्धाभावात्। तस्मादियं श्रुतिः तत्त्वज्ञानोत्तरं विदेष्ठमुक्तिविलचणायां कर्त्वलादिवन्थप्रतिभाष-निवृत्तिक्पायां जीवनामी प्रमाणम्। तथा "तद्यथाऽहिनिर्क्त-यिनी वस्त्रीके मृता प्रत्यस्ता प्रयौत एवसेवेदं प्ररौरं प्रेते " " ऋषायमग्ररीरोऽस्टतः" " प्राणो ब्रह्मीव तेज एवे"त्यादि श्रुतिसच प्रमाणलेनोदा हर्तवा। तच विषष्ठवचनमणुदा हरति— यो जागतीति ॥ यः ब्रह्मविदिन्द्रियाणासुपरमाभावाज्ञागति जागदवस्थामनुभवति । दुन्द्रियैर्घग्रहणाभावात्सुषुप्तिस्थः।

यस्य निर्वासनो बोधः स जीवन्सुत उच्यते ॥" इति वासिष्ठे ।

"प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान्। त्रात्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते॥" द्रति गौतायाम्।

एवेन्द्रियेरघीपस्रक्षिर्जागरितमित्युक्तस्वस्रणाग्रद्यस्य न विद्यते, यस्य निर्वासनः ग्रुभाग्रुभवासनारिहतो बोधः खखरूपाखण्डेक-रसानन्दानुभवः सः जीवन्मुक्त अस्यते दत्यर्थः।

भगवद्गीतासु दितीयाधायगतस्वितप्रज्ञलचणगतस्नोकसुदाहरति— प्रजहातीति ॥ यदा यस्नामवस्वायां । मनोगतान्
चिप्रकारकान् वाद्याभ्यान्तरवासनामाचरूपान् कामान् प्रजहाति
सर्वाद्याना परित्यजित । आतमिन प्रत्यभ्रतास्र्यक्षेकरसानन्दे ।
आतमिना योगाभ्यासपाटवेन वश्रीकृतमनसा वृक्तिरिहतान्तःकरणेन स्रस्रकृपानन्दमनुभवन् । संतुष्टः तद् तस्यामवस्थायां
स्थिता प्रतिष्ठिता प्रज्ञा यस्य स तथोक्तः ।

प्रज्ञा दिधा खिराऽखिरा चेति। जन्मान्तरीयपुष्णपुज्ञपरिपानेनाकामफलपातन्यायेन तत्त्वमखादिवाक्यश्रवणसाचेण ब्रह्मात्मेक्यगोचरमषं ब्रह्मास्मौतिज्ञानसृत्यद्यते, तच ग्रद्दक्रत्यादि
व्यासंगेन पुनर्विसर्यते, सेयमखिरप्रज्ञा। यदा पुनर्थोगास्थासेनात्यन्तं वभौक्षतिचत्तस्य जारानुरकायाः जारमिव बुद्धिस्तन्तसेव निरन्तरं धावति सेथं खिरप्रज्ञा। एतद्भिप्रायेणोकं

"श्रदेष्टा सर्वभूतानां भैचः करुण एव च। निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखस्रमौ॥ संतुष्टः सततं योगौ यतात्मा दछनिश्चयः। मय्यपितमनोवृद्धियो मद्गतः स मे प्रियः॥" दत्यच जीवन्मुत्तः भक्त उच्यते।

"प्रकाशच्च प्रविच्च मोहभेव च पाण्डेव" त्यारभ्य "गुणातीतः स उच्यते" इत्यन्तेन जीवन्युक्ती दर्शितः।

विश्वित "परव्यमनिनी नारौ व्यथापि ग्रहकर्मणि। तदेवाऽऽ-खादत्यनाः परमङ्गरमायनं। एवं तन्ते परे प्रुद्धे धीरो विश्वान्ति-मागतः। तदेवाखादयत्यन्तः विद्यवद्यस्त्रणौ"ति। श्रयं स्थिर-प्रज्ञ एव जीवन्तुक्त इत्यर्थः। तच दादणाध्यायवचनमणुदा-इरति श्रद्धेष्टेति॥

ननु—भनेन वचनेन अगवद्गनः प्रतिपाद्यत द्याप्रद्वाह ।
भनेति । ननु— एवं साधकोऽपि यथोक्तगुणविश्विष्टः, "ग्रान्तो
दानाः" द्यादि श्रुतेः, ततो जीवन्गुक्तस्य को विश्वेषः? द्रति,
खन्यति— श्रस्थेव विश्वेषस्तयोः, साधकस्य श्रदेष्ट्रलादयो गुणाः
यत्नमाध्याः जीवन्गुक्तस्य स्वभाविषद्धा दति ततो विश्वेषः। तद्क्तम्—
"अत्यनात्मेक्यबोधस्य द्यदेष्ट्रलादयो गुणाः। प्रयत्नतो भवन्यस्य न
स साधमक्षिणः" दति ॥ तच चतुर्दशाध्यायगतगुणातीतस्वचणमण्दाद्दति— प्रकाश्राच्येत्यादि ॥ "प्रकाशस्य प्रदक्तिस्य
मोद्रवेव च पाण्डव। न देष्टि संप्रवन्तानि न निवन्तानि

" निराणिषमनारक्षं निर्नेमस्तारमस्तुतिम् । श्रिष्ठीणं स्रीणकर्माणं तं देवा त्राह्मणं विदुः॥" इति महाभारते ।

"यथा खप्नप्रपच्चोऽयं मिष मायाविजृिभातः। एवं जायत्प्रपच्चोऽयं सिय मायाविजृिभातः॥" इति। "यो वेद वेदवेदान्तैः सोऽतिवर्णाश्रमी भवेत्॥" इति पुरागो।

कांचित ॥ उदाधीनवदाधीनो गुणैर्थो न विचाख्यते। गुणा वर्तन्तदेश्येवं योऽवितष्ठिति नेङ्गते ॥ समदुःखसुखः खखः समखोष्टायकाञ्चनः। तुद्धप्रियाप्रियो घीरः तुद्धिनिन्दात्मसंस्रतिः ॥ मानापमानयोस्रुद्धः तुद्धो मिचारिपचयोः ॥ सर्वारमपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते "। दति गुणात्ययसाधनं भिक्तयोगमणाइ—
"मां च योऽव्यभिचारेण भिक्तयोगेन सेवते । स गुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मस्याय कत्यते "। दति। तच भारतवचनमणुदाइरित— निराणिषमिति ॥

तत्र स्वन्दपुराणवचनमणुदाहरति— यथेति ॥ मिथ अन्तःकरणोपखचितप्रत्यगात्मिन । माथाविजंभितः किष्पतः ।
माथालं नाम निरूपियत्मप्रकाले सित विष्पष्टं भासमानलम् ।
तदुक्तम्— "न निरूपियतं प्रका विष्पष्टं भासते च या । सा
माथेतीम्द्रजालादौ लोकाः सम्मतिपेदिरे"॥ दित । तस्माष्जीव-

#### सेयं जीवन्युक्तिस्तत्त्वज्ञानवासनाश्चयमनानाश्चाऽ-भ्यासात् सिर्ध्यात ।

न्ना अतिस्तितिहासपुराणानां प्रमाणानां समावाञ्जीवन्युक्ति-विदेचसुितवदस्येव । तदुक्तम्— "जीवन्युक्तिस्तावदस्ति प्रतीतेः दैतच्छायारचणायासि लेगः। श्रिसिन्नर्थे स्वानुसूतिः प्रमाण्मि"ति ॥ यदुक्तम् – साधनाऽनिरुपणाच्जीवन्मुक्तिरत्तुपपन्नेति, तचाइ— सेयमिति॥ तत्तज्ञानञ्च वासनाचयञ्च मनोनाग्रञ्च तत्त्वज्ञान-वासनाञ्चय-मनोनाञ्चाः तेषामभ्यासः पुनः पुनरावर्तनं तसाष्चीवनातिः यथोत्राखरूपा सिद्धाति ; तचापि तत्तज्ञानवासनाचयमनोनाशानां समकालाभ्यासोऽपेचतः। भ्रन्ययमिरेकाभ्यां तेषां परस्पर्हेतुलात्। तथाहि हृश्यमानस्य मर्वस्य मिथालेनादितीयातानः पारमार्थिकलेनातीव मर्वे ततो-ऽन्यत्किमपि नास्तीति तत्त्वज्ञाने सम्यने विषयाभावाद्रागदेवादि-वासना चीयते, तत्त्वज्ञानाभावे विषयसत्यलानपायात् उत्तरोत्तरं रागदेषादिचचणा वासना प्रवस्तौत्यतोऽन्वयव्यति-रेकाभ्यां वासनाचयं प्रति तत्त्वज्ञानं कारणम्। एवं वासनाचयी-ऽप्यन्वयंयतिरेकाभ्यां तत्त्वज्ञानं प्रति कारणम्। तथाहि— विवेक-दीषदर्भनप्रतिकूखवासनोत्पादनादिना रामदेषादिवासनायां ची-णायां श्रुत्याचार्यप्रसादेन निर्मले मनसि तत्त्रज्ञानसुदेति— इदं वर्षमात्मेव ततो नान्यत्किञ्चिदक्तीति । एवं वासनाचयाभावे मनसो रामादिका जुषितलेन प्रमद्मादिसाधनसम्मत्तेरभावा च्छ्वणा द्यसमावेन

विषयोन्मखस्य तत्त्वज्ञानं नोत्पद्यत दत्यतोऽन्वययतिरेकाभ्यां वास-नाचय: तत्त्वज्ञानं प्रति कारणम् । एवं तत्त्वज्ञानवासनाचययो-रन्योन्यकारणलम् । एवं तत्त्वज्ञानमनोनाष्रयोरन्योन्यकारणल-मन्वययितिरेकाभ्याम् । तथान्ति नत्वज्ञाने सति मिथ्यालनिश्चयेन प्रपञ्चस्य बाधितलेन मनस्तत्र न प्रवर्तते, सत्यलेन निश्चितस्यातानो-ऽविषयलेन तचापि मनो न प्रवर्तते, ततस्य निरिन्धनाशिवत्स्वय-मेवोपग्राम्यति । तथाच श्रूयते "यथा निरिन्थनो विज्ञः खयोनावुपग्राम्यति । तथा वृत्तिचयं ज्लितं खयोनावुपग्राम्य-ती' ति ॥ एवं तत्त्वज्ञानाभावे प्रपच्चमत्यलबुद्धेरनिवारणात् दृत्ति-भिरुपचीयमानं चित्तं पीनं भवति। ततस्र सुतो मनोनागः स्यादतोऽन्वयव्यतिरेकाभ्यां तत्त्वज्ञानं मनोनाग्रे कारणम्। एवं मनोनाग्रे मति निखिलदैतवृत्तीनासुपरमान्निरुपाधिकतया श्रुत्या-चार्यप्रसादेन ब्रह्मसाचात्कारो भवति, तङ्कावेन भवतीति ताभ्यां मनोनाग्रोऽपि तत्तवज्ञानकारणमित्येतयोरन्योन्यकारणलम्। एवं वासनाचयमनोनाप्रयोर्ष्यन्योन्यकारणलमन्वयव्यतिरेकाभ्याम्। तथाहि — वायनाचयाभावे रागदेषादिभिरूपचीयमानं चित्तं विषयोन्मुखं तदाकारेण परिणमते, ततो मनोनामः सुतः स्थात्? चौणायां वासनायां बीजनाशाहुत्तीनामनुद्यान्मनो नम्मति। एवं मनोनाग्रे सति निखिखदन्तीनामनुद्यात्मर्वा वासनाः चीयन्ते, मनोनाशाभावे प्रारक्षकर्मवधेन विषयोपभोगे प्रवर्तमाने चित्ते सति इविषा कष्णवत्मेव रागादिवासनोद्भवति। तथाच श्रुति:-"न जातु कामः कामानासुपभोगेन ग्राम्यति । इविषा कृष्णवर्त्सेव

बत्यनस्य तत्त्वज्ञानस्याऽभ्यासो नाम पुनः पुनः केनाऽप्युपायेन तत्त्वाऽनुसंधानम् । तदुन्तम्—

भ्रय एवाभिवर्द्भते "॥ दति॥ तस्मादन्वययितिरेकाभ्यां वामनाचयो मनोनाग्रे हेतुस्ताभ्यां मनोनाग्रोऽपि वामनाचयहेतुरित्थतोऽन-योरन्योन्यकारणतम् । तसात्तत्त्वज्ञानवामनाचयमनोनाणानां पर्-स्परं कारणलात्समकालमभ्यामः कर्तव्यः, ततो जीवन्युक्तिः मिद्यति॥ तद्क्रम्— "वाषनाचयविज्ञानमनोनागा महामते॥ समकाच चिराभ्यसा भवन्ति फलदायिनः "॥ दति । ननु साधनचतुष्टय-सम्पत्त्यनन्तरं तत्त्वज्ञानोद्देशेन विविदिषाँसंन्यासं क्षता अवणमनन-निदिधायनानि कुर्वतस्तत्त्वज्ञानसुत्पद्यत इति वदन्ति, तत्त्वज्ञाना-नन्तरं जीवन्युक्त्येन विदत्यंन्यासं क्षता तत्तजानमनोनाग्र-वासनाचयाभ्यासं सुर्वतो जीवन्युक्तिः सिद्धाति दत्युच्यते, तत्र अव-णाचनन्तरं प्रमाणजन्यज्ञानाभ्यासः कीदृगः ? तच न तावत् ज्ञानस्य कर्तव्यवं संभवतिः तस्य प्रमाणफललेन निष्यस्रवादसुपरतन्त्रलेन कर्त्मकर्त्मन्यथा कर्त्ममक्यवाच । नापि तत्साधनश्रवणादिकर्त-थलं युक्तम्; पालीस्तज्ञाने मित तदनुष्ठानवैधर्थात्। तसा-द्त्यनज्ञानसामा वुर्निषप द्यामञ्जाह— उत्पन्नस्यति॥

केनेति ॥ श्रवणेनव्यक्षयनेन वा पुस्तकावस्रोकनेन वा पाठनेन वा नेनापि प्रकारेणेत्यर्थः । तत्र समातिमास् तदुक्तिमिति ॥ तस्य तत्त्रस्य यायात्रयस्य ब्रह्मात्मैकास्य । चिन्तनं श्रनुटिनमन्

#### "ति चिन्तनं तत्तव वसन्योन्यं तत्र वोधनम्।

सन्धानमनुसारणिमिति यावत्। श्रयवा तिस्तिनं तत्विविचारः
तत्वं याथात्यं ब्रह्मात्मैकामिति यावत्॥ तत्क्यमं तत्वकथनमन्यस्मै सुसुचवे यथोक्षसाधनसम्बन्धाय विनीताय शिष्याय भन्नाय
विश्वासिने ॥ तथाच श्रुतिः— "तस्मैस्विद्वानुपस्त्राय प्राहिति
सम्यक् प्रशान्तिचिन्ताय श्रमान्विताय"। "येनाचरं पुरुषं वेद सत्यं
प्रोवाच तां तत्वतो ब्रह्मविद्याम्"। "तस्मै स्टित्तकषायाय तमसः
पारं दर्शयति भगवान् सनत्कुमारः" रत्याद्या ॥ स्टितिरपि —

"य इदं परमं गुद्धं मद्भक्तेष्वभिधास्ति।
भिक्तमिप परां कला मामेवैद्यत्यमंग्रयः॥
न च तस्मान्मनुखेषु कश्चिनो प्रियकत्तमः।
भिवता न च से तस्मादन्यः प्रियतरो सुवी"ति॥
यथोक्तस्च एरिहतायासुसुचवे तत्त्वं न वक्तव्यम्। तथाच अति:—

"वेदान्ते परमं गुद्धं पुराकस्यप्रचोदितम्।

ं नाप्रणान्ताय दातछं नापुचायाणिष्याय वै पुनरि"ति ॥ स्मृतिरिप-

" इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन ।
न चाग्रुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यस्यिति ॥
श्रीप्रधायाविरकाय यत्किच्चिदुपिद्य्यते ।
तत्प्रयात्यपविचलं गोचीरं श्रृदृतौ यथा ॥
नापृष्ठः कस्यचिद्भूयात् न चान्यायेन पृच्छतः ।

## एतदेव परं तत्त्वं ब्रह्माऽभ्यासं विदुर्बधाः "॥ इति ॥ यद्यपि तत्त्वज्ञानात् प्रागपि वासनास्रयमनोनाशा-

जानज्ञपि च सेधावी जडवस्नोकमाचरेत्॥ धर्मार्थौ यच न स्थातां ग्रुश्रुषा वापि तादृशी। तच विद्या न वक्तव्या ग्रभं बीजमिवोषरे"॥

इत्याद्याः ॥ समाभ्यां सुसुचुभ्यां ऋन्योन्यं तत्प्रवीधनम्। किं बद्धना सर्वथा केनाप्युपायेन ब्रह्मीकव्यापारतयाऽवस्थानम्। ब्रह्माभ्यासं विदुर्बेधाः ब्रह्मातावेदिनः दत्यचरार्थः॥ सादे-तत् प्राप्तत्वज्ञानासाधकस्यापि वासनाचयमनोनाश्वाभ्यासोऽपे-चितः ; विषयामत्तिचास्य ग्रमादिशून्यसानेकायचित्तस्य तत्त-ज्ञानासमावात् । **ननु**--- तत्त्वज्ञानस्य प्रमाण-वस्तु-परतन्त्रतया सतो विषयप्रमाणयोसादुत्पत्तेरावश्यकलेन वासनाचय-मनोनाशा-भ्यासः कोपयुच्यते ? दति चेत्, सत्यं ज्ञानं प्रमाणवस्तुपरतन्त्रम्; तथापि प्रमाणं न व्यासक्तस्य ज्ञानसुत्पाद्चितुं प्रक्रोति, खविषये श्रनेकायित्तस्य व्यासङ्गादेर्ज्ञानोत्पत्तिप्रतिबन्धकलात्। सर्वेषां ज्ञानोत्पत्तिः प्रमञ्चेत । न चेष्टापत्तिः ; ग्रास्त्रारस्रोवेयर्था-पत्तेः । ततस्य व्यासङ्गादिः ज्ञानीत्पत्तिप्रतिबन्धक एव । त्रवासना-चय-मनोनाग्राभावे तत्त्वज्ञानासमावात् साधकस्त्रापि ज्ञानार्थे सोऽपेचित एव ॥ तसात् तत्त्वज्ञानात् प्राक् सिद्धयोर्वासनाज्ञय-मनोनाग्रयोः सतोस्तयोज्ञानोत्तरमभ्यामो नापेचित एवैति कर्य ततो जीवनाकिरित्यामञ्च परिचरति यदापीति ॥

भ्यासो ऽपेश्चितस्तथापि विविद्धासंन्यासिन उपसर्जन-भूतः सः, अवणाद्यभ्यास एव प्रधानः । विद्दत्संन्यासि-नस्तु तत्त्वज्ञानाभ्यास उपसर्जनभूतो वासनाश्चयमनो-नाशाऽभ्यासः प्रधान इत्यविरोधः ।

एतदृत्तं भवति—"श्राता वाऽरे द्रष्ट्यः श्रोतयो मन्तयः" इत्यादिश्रुत्या साधनचतुष्ट्यसम्पन्नस्य विविदिषासंन्यसिनस्तत्वज्ञान-मुद्दिश्च अवणाभ्यामः प्रधानः अवणस्य प्रमाणविचारात्मकलेन मन-नस्य तद्र्यविचारात्मकलेन निद्धासनस्यापि तथालेन ज्ञानं प्रत्य-न्तरङ्गमाधनलान्मनोनाप्रवासनाचययोः प्रमाणमञ्चनार्थनः करण-गोधकलेन अवणादिसङ्कारिलात्तयोरभ्यासस्तरोपसर्जनस्तः। ततस् यथाकथिद्वदासनाचयमनोनाग्रावभ्यस्यनिरवग्रेषं श्रवणाद्यनुतिष्ठत-मभ्यस्य मेधावी ज्ञानविज्ञानतत्परः। पत्तात्तमिव धान्यार्थी त्यजेट् ग्रन्थिमग्रेषतः " दत्युक्तप्रकारेण तत्त्वज्ञाने सम्पन्ने पूर्ववत् अवणाद्यभ्यासे प्रयोजनाभावात् प्रार्धापादितविष्रयभोगकाले वासनाभिभवार्थ श्रवणाद्यभ्यामोऽपेचित दति उपमर्जनभूतः। पूर्ववामनाचयमनो-नाग्रयोर्दृढतराभ्यामामावे चित्तविश्रान्तेरभावात् तद्र्ये ज्ञानोत्तरं नियमेन वासनाचयमनोनाग्राभ्यासोऽवक्यं कर्तव्य दति विदत्संन्या-सिनस्तदभ्यासः प्रधानः। ततो जीवन्यक्तिः सिद्धातीति कोऽपि दोषः। तत्पालमग्रे वच्छाति॥ नन्येवमणधिकारिणः अवणादिना प्रतिबन्धापगमे तत्त्वमस्यादिवाक्यजंन्यापरोचज्ञाने-

#### क्षतोपास्तिकस्य मुखाऽधिकारि,णस्तद्पेश्चाऽभावेषि श्रक्षतोपास्तिरस्मदादेस्तद्भावे चित्तविश्रान्यभावा-

भाज्ञानक्षतावरणिनदृत्या परमपुष्वार्थलाभात् नातः परं किमणवशिक्षते कर्तव्यम्। नचं - चित्तविश्रान्यर्थे वामनाचय मनोनाग्राभ्यासः कर्तव्यग्रेषो वर्तत दति - वाच्यम्; वाक्यजन्यापरोचज्ञानस्य
नित्यनिरितग्रयत्रद्व्यानन्दिवषयतया तस्त्रमनसोऽन्यच प्रदृत्यसभवेन विश्रान्तः स्वभावसिद्धलात्। नहि सार्वभौमानन्दमनुभवन्
राजा ग्रामाधिपतिसुखं तुष्क्षमपेचते। एवं सुसुचुरखण्डेकरमपरमानन्दमनुभवन्नान्यत्तुष्कं सुखमपेचत दति ज्ञानिनः चित्तविश्रान्तः स्वतः सिद्धलान् किञ्चलर्तव्यमविश्रस्यते। तस्नात्त्त्वज्ञानोत्तरं वासनाचयमनोनाग्राभ्यासकर्तव्यन्यसनं निर्थंकिमत्याग्राम्वाद्य- कृतोपास्तिकस्येति।

प्रास्ताधिकारिणो दिविधाः—सुख्याः त्रमुख्याश्चेति। ये सगुणसाचात्कारपर्यन्तासुपास्तिं क्रवा परमेश्वरप्रसादेन दोषद्र्यनादेराग्यादिसाधमसम्बद्धाः ज्ञानोद्देशेन श्रवणादौ प्रवर्तन्ते तेषां
सक्षच्कृवणादिना जीवनुक्तपर्यवसायि तत्त्वज्ञानसुदेति; प्रागेव योगाभ्यासेन चित्तेकायतायाः सम्पन्नतात्। क्रतोपासनानां ताष्ट्रश-सुख्याधिकारिणां वासनाचयमनोनाश्वाभ्यासो नापेचितः। ये पुनरिदामीन्तना श्रक्षतोपास्तिकाः साधनासम्बद्धा जिज्ञासया श्रवणादौ
प्रवर्तन्ते तेषाससुख्याधिकारिणामस्तदादीनां सम्यगनुष्ठितश्रवणादिभिः तत्त्वसाचास्कार स्वत्यस्वत एव, स्वत्यन्तेऽपि तत्त्वसाचात्कारे
वासनाचयसनोनाश्वयोः सम्यगनभ्यस्त्वेन चित्तविश्वान्तेरभावात् दुत्यन्नमि तत्त्वज्ञानं विषयाऽवाधात्ममारूपमञ्चान-निवक्तेकमध्यसंभावनादिसंभवान्न भुक्तसमिति वासना-श्चयमनोनाश्वाऽभ्यासोऽपेश्चितः।

प्रमाण्ड्योऽपि प्रभाणजन्यताद्विषयाबाधाञ्च कदाचिद्यक्षावनादिप्रतिवन्धसभवेनाज्ञाननिवर्तनयोग्योऽपि ंप्रार-आपादितभोगवासन्या दोधूयमानलात् सवातस्वदीपवत् श्रज्ञान-**स्थादतस्तेषामसुख्याधिकारिणां** प्रतिबन्धनिवृत्त्यर्थे वासनाचयमनोनाप्राभ्यामः कर्तचोऽपेचितः। एवैतद्भिप्रेत्य चतुर्थाधाये " श्रावृत्तिर्मक्तदुपदेशात् "। "श्वाप्राय्रणात्तवापि हि दष्टिक्षि"ति भगवान् सूचकारो ब्रवीति । तञ्चाक्तुर्वन् अगवान् आस्यकारोऽष्यादृत्यधिकरणे— "यः पुनर्निपुण-मितर्ययोक्तज्ञचणो मुख्याधिकारौ सक्तप्रूला प्रत्यञ्च ब्रह्मसाचा-पुनरसुख्याधिकारी तं प्रत्यावस्थानर्थकासिष्टमेव । य: यथो ऋत्वणः तस्यैव प्रत्ययावृत्तित्वचणो धानयोगो नियम्यते — "श्रोतयो मन्तयो निद्धासितयः" दति । दमसेवार्थं स्फुटी-क्ष्यास क्रुइपरेश्त्र चकार । श्रतएव "श्रात्मेत्येवोपासीते"ति श्रुतिर्णतद्भिप्राया न विक्धते। श्रतएवैतद्भिप्रायेण भाष्यकारस्त्रचापि नियमविधि-श्रतएव विद्यारण्यैर्वार्तिकसारेऽयमर्थी दर्शित:। "बुद्धतत्त्वो न विष्ट्यहं इति चेदासनाब सात्। श्रवुद्ध इव मंक्षियन विधिधाने तदाईती"ति॥ तसान्युखाधिकारिणां वासनाचय-मनोनाग्राभ्यामाभावेऽप्यमुख्याधिकारिषां तत्त्वज्ञानानन्तरं चिनः- वासनासामान्य बश्चगं तिह्यागं तत्प्रयोजनं हें श्वश्चगं ति विश्वश्चर्यं विश्वश्चरं विश्वरं विश्वश्चरं विश्वश्चरं विश्वश्चरं विश्वश्चरं विश्वश्चरं विश्वरं विश्वरं

"हढभावनया त्यक्तपूर्वाऽपरिवचारणम् । यदादानं पदार्थस्य वासना सा प्रकीर्तिता॥ वासना दिविधा प्रोक्ता शुद्धा च मिलना तथा। मिलना जन्महेतुः स्याच्छुद्धा जन्मविनाणिनी॥

विश्रान्धर्थं वासनाचयमनोनाप्रभ्यासोऽपेचितः । तदाइ वसिष्ठः—
तस्माद्राध्व यत्नेन "पौर्षेण विवेकि(क)ना(तः) । भोगेच्छां
दूरतस्यक्षा तत्त्वसेतत्समाश्रयेत्" । इति ॥ तस्मात्सवैं समञ्जसं ।
नन् वेयं वासना ? यसाः चयाय प्रयत्येतेत्यापञ्च विष्ठेन सा
दिश्वित्याह—ं वासनेति ॥

समानस्य भावः सामान्यं साधारणजनणमित्यर्थः । तस्या वासनाया विभागं तासां विभक्तानां प्रत्येकं सन्णम् । यया भावनया व्यक्तं पूर्वापर्विचारणं यथा भवति तथा पदार्थस्य साभिमतस्यादानं ग्रहणं भवति, श्रस्तद्वाषा समीनीना श्रस्तद्वेशः समीनीनः श्रस्तदंशोऽस्रत्पुन दतिस्वासना प्रोक्ता पण्डितेरित्यर्थः ॥ मोन्नहेतः ग्रद्धा, बन्धहेतः मिलना, दममेवाथं स्पष्टयति—मिलनेत्यादिना ॥ मिलना जन्महेतः स्वादित्युक्तमेवाथं स्पष्ट-यति— श्रद्धानेति ॥ ब्रह्मस्वरूपावर्षेणाज्ञानेन सुष्टु घनीस्त श्राकारो यस स तथोकः स चासौ घनाइद्धारस्रित तथा त्रकालिनौ तसहितेति यावत्॥ श्रद्धारस्र घनाकारो स्नानिन-

जन्मस्युकरी प्रोक्ता मिलना वासना बुधैः।
ज्ञज्ञानसुधनाकारधनाहङ्कारणालिनी॥
पुनर्जन्माऽङ्करं त्यक्ता स्थिता सम्भृष्टवीजवत्।
देखार्थं भ्रियते ज्ञातज्ञेया ग्रुडेति चेच्चिते"॥ इति।
तच ताश्च मिलनवासना जन्महेतवोऽनेकप्रकारा
दिश्चिताः—

्परम्परा, सा चासुरसम्पत्मसावे भगवता दर्शिता— "ददमद्य मया लब्धिममं प्राप्ये मनोर्थम्। द्रमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् ॥ श्रसौ मया इतः प्रतुः इनिक्ये चापरानिष । ईश्वरो-ऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी॥ श्राक्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया। यच्चे दास्तामि मोदिख इत्यज्ञान-विमोसिता"। इति । ग्रुद्धा जनाविनाग्रिनौत्युक्तमर्थं साष्ट्रयति— पुनरिति॥ जन्मांकुरं जनमूनं त्यक्ता परित्यच्य विना-य्येति यावत् । **भर्जितवीर्जं** नष्टवीजं प्रारस्थभोगात्रयदेदार्थं देइस्थित्यर्थे ज्ञातं ज्ञेयमखाडेकरमानन्दात्मवस्तु ययास्तरथोका या वासना भ्रियते सा शुद्धेति योजना॥ पुनर्जनाकरीति पदं व्याचष्टे— तनिति ॥ तयोर्मध्य दत्यर्थः ॥ नन् मिखनवासना कतिविधा अनुत्पाद्यतामित्यात्रद्धा मस्तिनवासना श्रनन्ता। संचेपतस्तिविधा व्यादिता सृतावित्यास— त्याकिति॥ यथा सर्वे न निन्दन्ति यथा सुवन्ति तथाइमाचरियामि दत्यभिनिवेगो स्रोकवासना सा सम्पाद्यितुमग्रक्या जनाकोटिश्रतेरतः सा मिलनवासना । कथं स्रोकवासना सन्पाद्यितुस्रशक्येति चेत्, यत एवं स्रोके श्रूयते— "निरविधगुणगासे रासे निरागमि वागिसं स्फुरणमुिषतास्त्रोकाः लोका वदन्ति सदन्तिके । वरतनुइति वालिद्रोहं सनागपमर्पण म्परिभितगुणे खष्टासुष्टे सुधा किसुदासतः" इति । निर्षष्ट-परमात्मानं ंराममनन्तकः खाणगुणनिखयं सर्वपुरुषार्थदं श्रीरामं केचन पुरुषधीरें या सुवन्ति, केचन पुरुषाप सदा निन्दन्ति किसु वक्तव्यमस्मदादिषु। तसास्नोकवासनायाः ममाद्यितुमग्रकालात् खिचितमेव कर्तव्यम्, तदां ए " विद्यते न खल् कञ्चिद्पायः मर्वलोकपरितोषकरो यः। मर्वया खहित-माचरणीयं किं करिस्थति जनो बद्धजन्यः॥" इति॥ तथा भर्वडिदिरिप - "निन्दन्तु नीतिनिषुणा यदि वा स्तुवन्ति लच्छीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्। श्रद्येव वा सर्णसस्तु युगान्तरे वा न्याच्यात् पद्यः प्रविचलन्ति परं न धीराः "॥ दति॥ तसास्रोक-वामनाथाः सम्पाद्यितुमग्रकातया तत्राभिनिविष्टचित्तस्य ज्ञान प्रतिबन्धकतया मिलनलम्। एतद्भिप्रेत्योक्तम्— "न लोकचित्त-ग्रहणे रतस्य न भोजनाच्छादनतत्परस्य। न प्रब्दप्रास्त्राभिरतस्य मोचो न वाऽतिरम्यावसयप्रियसः" इति॥ प्रास्त्रवासना चिविधा-पाठव्यमनमर्थव्यसनमनुष्ठानव्यसनञ्चिति । चयाणामपि द्:सम्पाद्ना-नासिनतम्। तथासि पाठसः दुःसमादलं तैत्तरीयश्रुतौ भार-दाजोपाख्यानेनावगस्यते । "भारदाजो इ चिभिरायुर्भिर्वद्वाचर्य-र्मुवास । तं इ जीर्षं स्थविरं प्रयानं इन्द्र खपव्रच्योवाच । भरदाज यत्ते चतुर्यमायुर्देद्यां किसेतेन सुर्याः इति। ब्रह्मचर्यसेवैतेन

# " बाकवामनया जन्तोर्दे हवासनय।ऽपि च। शास्त्रवासनया ज्ञानं यथावनैव जायते"॥ इति।

चरेयमिति होवाच। तं ह त्रौन् गिरिरूपानविज्ञातानिव दर्भया-च्चकार । तेषां हैकैकस्नान्मृष्टिमाद्दे । स होवाच भरदाजेत्या-मन्त्र्य। वेदा वा एते। श्रनन्ता वै वेदाः। एतदा गतैः चिभि-रायुर्भिर चवोचेयाः। अयं त इतरदनू जमेवः एहीमं विद्धी"ति॥ पञ्च सप्तिवार्षिकं खाधायमधीयानं ग्रयानं भरदाजं दृष्टा चतुर्थ-मायुर्वास्थामौत्युक्तवान् । तच्छुला भरदाजोऽध्ययने मतिं चकार । पञ्चात्तद्दोषदर्भनेन ततो निवार्य तसी बच्चविद्यासुपदिदेश " दत्यपाखानश्रुतेर्षः॥ श्रतएव- "श्रनन्तप्रास्तं बद्ध वेदिनयः-मस्पञ्च कास्तो बद्दवञ्च विद्वाः। यत्मारस्रतं तदुपासितयं इंमो यथा चौरमिवाम्बुमिश्रम् "॥ "श्रधीत्य चतुरो वेदान् धर्म-प्रास्ताक्यनेकप्र:। यस्त ब्रह्म न जानाति द्वी पाकरसं यथा॥ बद्धग्रास्त्रकथाकन्थारोमन्थेन दृषेव किम्। श्रन्वेष्ट्यं प्रयक्षेत्र तत्त्वज्ञेर्चोतिरानारम् "॥ इति॥ तस्माद्र्यव्यसनमपि दुःसंपाध-मेव। अनुष्ठानव्यसनं विष्णुपुराणे निदाचकोपसभ्यते चसुना पुनः पुनर्वोध्यमानोऽपि निदाघोऽनुष्ठानव्यसनेन तत्तं न बुबुधे। हतीये पर्यायेऽतिक्रेप्रेन सर्वपरित्यागेन तत्त्वं विज्ञातवान्। श्रतो-ऽनुष्ठानव्यसनमपि 'तत्त्वज्ञानप्रतिबन्धकमेव । 'तसान्निविधवासनाया ज्ञानप्रतिबन्धकलानास्त्रिनलं । देखवासना दिविधा- त्रातावासना तत्मस्त्रिवासना चेति । मनुष्योऽहमित्यात्मवासना । इतरा "द्मो द्पींऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च। त्रज्ञानं चाऽभिजातस्य पार्थ सम्पद्मासुगैम्"॥ द्रति च।

ये। वित्युवादिविषयाऽभिकाषाश्च मिकनवासना
द्रष्ट्याः। विवेकदोषद्भैनसत्मङ्गमिक्विधित्यागप्रतिकूक-वासनोत्पादनेन उक्तानां मिकनवासनानामन्तःकरण-गतानामनुत्पादो वासनाश्चयाऽभ्यासः। तथैव विसिष्ठा-दिभिद्भितम्—

दिविधा— प्रास्तीया सौकिकी चेति। प्रथमा दिविधा— गुणदेखापनयनप्रयुक्ता ध्यानप्रयुक्ता चेति॥ गङ्गास्तान-प्रास्त्रगामोदकाभिषेकादिनाऽद्या, प्रौचाचमनादिना दितीया। सौकिकी वामना
दिविधा— तेस्तपानमरीचभस्त्रणादिना प्रथमा, श्रभ्यङ्गस्तानादिना
दितीया, ज्ञानप्रतिबन्धकलात् जन्महेत्लास ममस्तदेस्वामनानां मिस्तनिति। श्रन्यद्पि ज्ञानप्रतिबन्धकीस्तं मिस्तनवामनाजातं भगवता दर्शितम्— दस्मेति॥ स्नानुभविषद्ध मिस्ननवामनाजातमन्यद्यस्तीत्यास— योषिदिति।

जक्रानामनेकजातानां मिलनवासनानां कुतो निष्टित्तिरित्या-प्रद्धाद- विवेकेति॥ तच समातिमाद- तथेवेति॥ दृष्य- "हफ्राऽसभावनोधेन रागदेषादितानने। रतिर्घनोदिता या तु नोधाऽभ्यासं विदुः परम्"॥ इति।

"श्रमङ्गव्यवद्यारित्वाद्वयभावनवर्जनात्। श्रारेनाशद्शित्वाद्यासना न प्रवर्तते"॥ इति च। "नैष्कर्म्येण न तस्यार्थो न तस्यार्थोऽस्ति कर्मभिः। न समाधानजप्याभ्यां यस्य निर्वासनं मनः॥ श्रातमाऽसङ्गस्ततोऽन्यत् स्यादिन्द्रजलमिदं जगत्। द्रव्यवञ्चलनिणौते कृतो मनसि वासना"॥ इति।

मानं सर्वमातायितिरिक्ततया वस्तो नास्तीति बोधो दृश्याससमववीधः, तेन खातानि रागादिप्रतिबन्धासभावादातायितिरिक्तविषयस्य परमार्थतोऽभावाद्रागादीनां तनुलं सम्पद्यते। ततस्य
रागद्वेषादितानवे खातानन्दानुभवे या रितस्पेति रतेराभिसुख्येनातान्यन्तःकरणस्थातानन्दैकाकारतेति यावत्। बोधाभ्यासं
वासनाचयाभ्यासं। बुधाः पिछताः ब्रह्मानिष्ठा दत्यर्थः। मिसनवासनानामनन्तलात्रकारान्तरेण तिच्रत्युपायप्रतिपादकं स्रोकं
पठिति— श्रमञ्जेति ॥ श्रमङ्गोऽस्मिति व्यवसारोऽस्थासीत्यसङ्गव्यवसारी तस्य भावः तत्त्वं तस्मादित्येतत्। व्यवसारो दिविधः—
श्रमिज्ञाव्यवसारो श्रमिक्वापनव्यवसारस्रित। तत्रासङ्गोऽसमिति
निरन्तरप्रत्ययादित्तं सुर्वतस्वितरवासना स प्रवर्तते ; श्रातानु-

"दुःखं जन्म जरा दुःखं मृत्यु दुःखं पुनः पुनः। संसारमण्डलं दुःखं पच्यन्ते यच जन्तवः"॥ इति इतिहासे।

# " निःसङ्गता सुक्तिपदं यतीनां

मन्धानवासनायाः प्रवललात् । तदुक्तम् — " श्रजं मर्वमन्सृत्य जातं नैव तु पश्चति "। इति ॥ वच्छमाणप्रकारेण दोषदर्शनेन भवस्य संसारस्य भावनस्य सारणानुकूलसंस्कारात्मकवासनायाः विवर्जना-त्यरित्यागात्तिरोभावादित्यर्थः । ततो वासना न प्रवर्तते - दति । तदाक्क:-- "दुःखं सर्वमनुसृत्य कामभोगान्निवर्तते। तथाचोन्नम्-"मस्तकस्थायिनं सृत्युं यदि पश्चेद्यं जनः। श्राहारोऽपि न रोचेत किसुतान्या विभूतयः।" इति॥ श्रीमद्गागवते भगवता-युक्तम् "कोन्वर्थः सुखयत्येनं कामो वा सत्युर्न्तिके। श्राघातं नीयमानस्य वध्यस्वेव न तुष्टिदः।" इति ।। श्रथवा ग्ररीरंनाग्र-द्रिलाङ्गवभावनवर्जनं ततोऽगङ्गव्यवदारिलं ततो वामनानिष्टत्ति-रित्युत्तरोत्तरचेतुल द्रष्टयम्। दोषप्रतिपादकं वचनं पठति— एवमाताचातिरिकं सर्वे दुःखाताकमसुमन्द्रभतः सर्वानात्मवासनानिवृत्तिर्भवतीति तात्पर्यम् । सम्यटसङ्गरावित्यम्यः मो बमाधनलप्रतिपादकं स्रोकं पठति - निःसंगतेति॥

मनुना "अधातारतिराधीनो निरपेचो निराशिषः। त्रातानेव मनुना पुषायी विचरेदिह। कृपासं दृचमूलानि सुनेव सङ्गादश्रेषाः प्रभवन्ति द्योषाः । त्राकृतयोगोपि निपात्यतेऽधः सङ्गेन योगी किमुता ज्यसिद्धिः "॥ द्रति विष्णुपुरागो ।

तथा भागवतेऽपि-

" सङ्गं त्यजेत मिथुनव्रतीनां मुसुक्षः सर्वातमना न विस्तजेत् बहिनिन्द्रयाणाम् ।

यहायता। समता चैव सर्वसिन्नेतन्मुक्तस्य लचण"मिति॥ श्रन्थचापि— "तसाचरेत वै योगी सतां धर्ममदृष्यम्। जनाः यथाऽवमन्धरम् गच्छेयुर्नेव संगतिमि"ति॥ भारतेऽपि— श्रव्हेरिव गणाद्वीतः समानान्धरकादिव। लुणुपादिव च स्त्रीभ्यसं देवाः बाह्मणं विदुः "ता दित ॥ संगे सति किं । भवतीत्याच— संगादिति। दोषाः राग-देष-मोद्याः मोद्यो ध्वान्तः॥ किं सुर्वन्तीत्यतः श्राह्म— श्राह्म देष-मोद्याः मोद्यो ध्वान्तः॥ किं सुर्वन्तीत्यतः श्राह्म श्राह्म देषाः मोद्यो ध्वान्तः॥ किं सुर्वन्तीत्यतः पात्यते किसु वक्तव्यमस्पिद्धिराद्यद्यां पात्यत दत्यच। तस्त्राच्याः मद्याने सुनुवृष्णमावस्थकमिति भावः॥ ददानीं दत्यतिसङ्ख्यागप्रतिपादकं सौभरिवचनसुदाहरित— संगमिति॥ मियुनदत्तीनां द्यतिगन्दत्तीनां विद्यते विद्यते तदियं स्वान्यरम्। पात्यते। प्राह्म मनुः— "श्रमुर्वन्दितं कर्म निन्दितञ्च समाचरम्। प्रस्वानिद्रयाणि विद्यते कर्म निन्दितञ्च समाचरम्। प्रस्वानिद्रयाणि वर्षाः पतनमञ्चलितः दिति । ततिः सङ्गं परि-

एकश्चरेद्रहसि चित्तमनन्त रेशे
युज्जीत तद्रतिषु साधुषु चेत्रसङ्गः"॥ इति ।
"स्वीणां तत्संङ्गिनां सङ्गं त्यक्ता दूरत श्चातम् ।
श्वीमे विविक्त श्चासीनश्चिन्तयेन्सामतिन्द्रतः"॥
इति च ।

त्याच्येन्द्रियनिग्रहं कुर्वन् किं कुर्योदित्यत श्राह — एक द्रित ॥
एकाकिना खिला निरन्तरब्रह्मध्यानं कर्तव्यमित्यर्थः। ननु—
मनः चञ्च बलात्परमात्मनि न तिष्ठति किं कर्तव्यमित्याश्रङ्घाष्ट —
नेत् ।
तद्रितिष्ठिति ॥ तिस्मिन्परमात्मनि रितः येषां ते तद्रतयः तेषु
साधुषु सङ्गः कर्तव्य दति ग्रेषः। कदापि चन्पटसङ्गो न कर्तव्य
दत्या ए — स्त्री गामिति ॥

"कदापि युवतीं भिचुनं सृग्रेदारवीमपि। सृग्रन्करीव बधित करिखा श्रङ्गमङ्गतः"। दित स्तीयङ्गस्य बन्धहेत् तप्पतिपादनेन तसाङ्गमङ्गस्थापि तथालेन च तदुभयं त्यक्ता मनोरमे एकान्त देग्रे स्थिला धर्वेषामात्मानं वासुदेवं धर्वमाचिष्णमहं ब्रह्मासीति ध्यायेदित्यर्थः। तथाच सृतिः तत्पालबोधिनी— "श्रहमस्मि परं ब्रह्मा वासुदेवाख्यमव्ययम्। दित यस्य स्थिरा बुद्धिः म सुको नाच मंग्रयः" दित ॥ विष्णुपुराणेऽपि यमोऽपि स्वत्यान् प्रत्याद्य— "सकलामिद्महं च वासुदेवः परमपुमान् परमेश्वरः म एकः। दिति मतिरचला भवत्यनन्ते हृदयगते वज्ञ तान्वहाय दूरात्"॥ दिति ॥ तथाच दम्यतिलम्पटमङ्गत्यागपूर्वकं ब्रह्मानुसन्धानेन सर्व-

"महत्सेवां दारमाहुर्विमुत्ते-स्तमादारं योषितां सङ्गिसङ्गम् । महान्तस्ते समिचत्ताः प्रशान्ता विमन्यवः सुहृदः साधवो ये"॥ इति च । तत्मङ्गे पातित्यमाह—

"ये। विडिरण्याऽऽभरणाऽम्बरादि-द्रव्येषु मायारचितेषु मूढः । प्रेचाभितात्मा स्थुपभोगवुद्या पतङ्गवन्नश्यति नष्टदृष्टिः" ॥ इति ।

वासनानिष्टित्तः फलं भवति। मसङ्गस्य वासनाचयदारा मोचसाधनलप्रतिपादकं वचनसुदाहरति— सर्हदिति ॥ दारं साधनं।
स्तीयङ्गियङ्गो न कर्तवः तस्य नरकसाधनलादित्याह— तमोदारसिति ॥ नरकप्राप्तिसाधनिमत्यर्थः। ते के महान्त दत्याकाङ्गायामाह— महान्त द्रति ॥ ममे ब्रह्मणि चित्तं येषां ते
तथोक्ताः। "समं सर्वेषु भृतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरिम"ति स्वृतेश्व।
श्रयवा प्रवृमिचयोः समं चित्तं येषां ते तथा। "सुद्धन्यचार्थदासीनमध्यस्वदेश्वनन्धुषु। साधुस्विप च पापेषु समबुद्धिर्विधियते॥"
दित भगवदचनात्। श्रनुपक्ततोपकारिणः सुद्धन्दः प्रमदमसम्बनः
साधवः। ततसङ्गे स्तीयङ्गिषङ्गे मृद्धनाऽविवेको। प्रस्तिभितः

प्रतिकूलवासना मैचादिवासनाः। तास्र दर्शिताः
"मैचीकरूणामुदितोपेश्चाणां सुखदुःखपुण्याऽपुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादन"मिति।

श्रस्थार्थः सुखिप्राणिष्ठते मदीया इति मैचीं, दुःखिप्राणिषु यथा मम दुःखं मा भूदेवमन्येषामिष दुःखं मा भूदित करणां पुण्यकारिषु पुरुषेषु मुदितां पापिषूपेश्चां भावयतो । समदेषाऽस्वयामदमात्मर्यादिनिष्टन्यां चित्तप्रसादे। भवतीति ।

तथा दैवसम्पदभ्यासेनाऽऽसुरसम्पन्नश्चित्। दैवी सम्पद्मगवता दर्शिता—"अभयं सत्त्वसंशुद्धि"रित्यारभ्य

उत्पादितकोभ त्रात्मा मनो यस म तथोतः। प्रतिक्रकेति॥ मैत्र्यादिवामना युत्पादियतं पतञ्जक्तिस्चमुदाहरति— तास्रेति॥ सूत्रं याचष्टे— श्रस्यार्थ इति॥

रागेति॥ भावनयेति शेषः॥ प्रतिकृषवासनान्तराभ्यासेनापि मिलनवसना नय्यतीत्याद्य तथिति॥ नेयं देवी सम्पदित्याकाङ्घायामाद्य देवीति॥ "अभयं सन्तरंग्रद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः। दानं दमस यज्ञस खाधायस्य श्राजंबम्॥ श्रद्धिंशा सत्यमकोधस्थागः शान्तिर्यग्रनम्। दया भतेत्वकोतिनमार्चृतं द्वीरपापसम्। तेषः चमा धतिः शौचमद्रोको नातिमानिता। भवन्ति कमदं देवीमभिनातस्य भारत॥ दत्यनेन देवसम- "भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारते"त्यन्तेन। "ज्ञमानित्व"मित्यादिनोक्ताऽमानित्वादिधमभ्यासेन तिद्वपरीतमानादयो नश्यन्ति॥

तथाच मैच्यादिवासनां सङ्गल्पपूर्वकमभ्यस्याऽनन्तर-मंजिह्नत्वादिधर्मानभ्यसेत्।

द्शितेत्यर्थः। वामनानामनन्तलात्यकारान्तरेण प्रतिकूलवामनाभ्यासेन मिलनवसनानां निष्टित्तमाइ— श्रमानित्विति ॥ "श्रमानिलमदिक्षालमहिषा चान्तिरार्जवम्। श्राचर्यापासनं ग्रोचं
स्थैर्यमात्मविनिग्रहः॥ दृन्द्रियार्थेषु वैराग्ध्यमनहद्धार एव च। जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्भनम्॥ श्रमित्ररनिभव्यष्ठः पुषदारग्रहादिषु। नित्यच्च समचित्तलिमष्टानिष्टोपपत्तिषु॥ मिथ्
चानन्ययोगेन भित्ररव्यभिचारिणो। विविन्नदेभसेवित्तमरितर्जनसंपदि॥ श्रधात्मज्ञाननित्यलं तत्त्वज्ञानार्थदर्भनम्।" दत्यनेनोक्तासंपदि॥ श्रधात्मज्ञाननित्यलं तत्त्वज्ञानार्थदर्भनम्।" दत्यनेनोक्तासंपदिणात्माधनाभ्यासेन तिद्वपरीतभ्यान्तिसाधनमानादयो
नश्चनौत्यर्थः॥ ननु — मिलनवासनानामनन्तलात् तासाममूर्ततेव संमार्व्यनीसमूहीक्षतधूलिराभिवत्यकुमभक्ष्यलात् कथं वासनाचयः स्थादित्याकाङ्वायामाइ— तथाचिति ॥

ग्रैवमन्त्रेण संकल्पपूर्वकसुपंवास जागरणन्यायेन् सैचा दिवासना देबीसमात्। श्रमानिलादिधर्मेष्यस्थमानेषु सर्वा मिलनवासनाः चौथन्ते सूर्यादये तम इव। तेषु सन्यग्जितेष्यजिङ्गलादीन् धर्मान् वच्छमाणानभ्यसेदित्यर्थः। के तेऽजिङ्गलादयं इत्याकांचायां तत्प्रति-

अजिह्नताद्यो दर्शिताः— श्रिजिह्नः षर्छकः पङ्गरन्थो विधर् एव च। मुग्धश्र मुच्यते भिक्षुः वड्भिरेतर्न्त संश्रयः॥ इति। द्रदमिष्टमिदं नेति योऽश्रविप न सज्जते। हितं सत्यं मितं विक्त तमिजह्नं प्रचक्षते ॥ श्रद्य जातां यथा नारीं तथा घोड्णवार्षिकीम्। शतवर्षां च यो दृष्टा निर्विकारः स षर्छकः॥ भिष्ठार्थं गमनं यस्य विष्मू चकरणाय च। योजनान परं याति सर्वथा पङ्रोव सः॥ तिष्ठतो वजतो वापि यस्य चक्षुर्न दूरगम्। चतुर्युगां भुवं मुक्ता परिवाद् सोऽन्ध उच्चते ॥ हिताऽहितं मनोरामं वचः शोकाऽऽवहं च यत्। श्रृत्वाऽपि यो न श्रृ णुते बिधरः स प्रकीर्त्तितः॥ सांनिध्ये विषयाणां च समर्थोऽविक्रलेन्द्रियः। सुन्नवद्वर्त्तते नित्यं स भिष्नुर्मुग्ध उच्चते ॥ इति । तदनन्तरं चिन्माचवासनामभ्यसेत्। नामरूपात्मकस्य जगतश्चैतन्ये कल्पितत्वेन स्वतः-

पादिकां स्टितं पठित— श्रिजिहः द्रत्यादिना ॥ श्रिजिङ-लादिधर्मेषु जितेषु किं कर्तव्यमित्याकांचायामाइ— तद्नन्तर्-मिति॥ केयं चिनाववासनेत्याकांचायामाइ— नामरूपातम-

सत्ताश्रन्यतया चैतन्यसत्तास्पुरणपूर्वकमेव स्पुरणं भवति। ते च नामरूपे मिथ्यात्वनिश्वयेनोपेस्य चिन्नाचोऽहमिति भावयेत्।

सेयं चिन्नाचवासना दिप्रकारा, कर्टकर्मकरणाऽनु-सन्धानपूर्विका केवला चेति। तच सर्वं जगिचनाच-महं सनसा भावयामीति क्रियमाणा प्रथमा। मा संप्रज्ञातसमाधिकोटावन्तर्भवति। कर्टकर्मकरणाऽनु-सन्धानरिक्षता चिन्नाचोऽहमिति भवना केवला। सर्वस्य चिन्नाचलं शुक्रेण बिलं प्रत्युपिद्ष्टं—

कस्येति॥ चिनाचवामनां विभजते— से यमिति॥ प्रथमां चिनाचवामनामिनीय दर्भयति—सर्वमिति॥ तर्द्धभ्यस्मान्नायाः चिनाचवामनायाः योगान्तर्भावः स्वादिति चेदिष्टापत्तेः॥ प्रथमायाः चिनाचवामनायाः कस्मिन्योगेऽन्तर्भाव दत्यत प्रार्क्तमेति॥ वितीयामिभनीय दर्भयति— किचिति॥ ननुः मवे चिनाचं भावयामीति प्रथमा वामनोदाद्धताः, तत्र मवस्य चिनाचलं कुतोऽवगम्यत दत्याप्रद्धा बिनाचं मवे चिनाचं तत्। कस्वं स्वेति॥ "किमिहासीह चिनाचं मवे चिनायमेव तत्। कस्वं कोऽहं क एवेमे स्वोता दित वदाग्र मे॥ दित पृष्टवन्तं बिन्ति प्रति सर्वस्य चिनाचलं ग्रकेणोपदिष्टमिति योजना। दितीयायाः

चिदिहास्तीह चिनाचं सर्वं चिनायमेव तत्। चित्तं चिदहमेवेति लोकश्चिदिति संग्रहः॥ दितीयाऽसंप्रज्ञातसमाधिकोटावन्तर्भवति। तस्यां चिन्साचवासनायां दढाऽभ्यस्तायां पूर्वेत्ता-

कुचान्तर्भाव दत्याकांचायामा इ दितौयेति ॥ एवं चिनाच-वासनायां जातायां कि भवतीत्याग्रङ्खा इ तस्यामिति ॥

वाधनाचयसाधननिरूपणसुपसंहरति— सोऽयमिति॥ नसु जीवन्मृत्रियाधनलेन मनोनाग्राभ्यायः प्रतिज्ञातः, स नोपपद्यते ; मनसो नित्यलेन तन्नाशायोगात्, न च तन प्रमाणाभावः ; धर्मि-गाइकमानेनेव तत्मिद्धेः। तथाहि सुखाद्युपलव्ययः करणसाध्याः जन्यसाचात्कारलात् इपादिसाचात्कारवदिति सुखादिसाचात्कारं प्रति चनुरादीनां करणलवाधात् तत्करणलेन सिध्यत् मनो नित्य-मेव सिध्यति; तत्कारणानिरूपणात्। तथाहि त्रात्मनो विभुलेन निर्वयवतया तदारस्थलवायोगः, श्रत एवाकापादीनां तदा-र्भाकलमपास्तम् । न च-पृथियादीनां तथालमसीति-वाच्यम्; ं नि:सर्ग्राट्टवालेन तत्कार्थलायोगात्, श्रन्यसः कारणान्तरसानिस्प-णात्। बच— मायैव तत्कारणमस्त्रिति—वाच्यम् ; तस्रा दुर्वचलात्, नच- "मायां तु प्रकृतिं विद्यानायिनन्तु महेश्वर्"मित्यादि श्रुत्या तसिद्धिरिति— वाच्यम् ; तसार्थानार्परलात्, तवापि तात्त्विकप्रमाण्सिद्धतया मिथ्यात्राभावप्रमङ्गात् । किञ्चैव-मनित्यते मनमोऽनन्तप्रागभावध्यंषाः कल्छाः, श्रनन्तमनांचि चैके-

कस्य कन्पनौयानि, ततस्य कन्पनागौरवम्। तसाह्माघवादेकैकस्यैकैककेनेव नित्यं निरयवयवं मनोऽभ्युपगन्तव्यम्; तस्य विभुले
श्रात्मभंथोगानङ्गौकारेणासमवायिकारणस्यात्ममनःभंथोगस्याभावेन
ज्ञानाद्यनुत्पत्तिप्रभङ्गात्। तसादिव मनो नित्यं चेति तन्नामापत्रे

श्रुच द्रूमः— "एतसाच्चायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च"।
"तनानो कुरुत" दत्यादिश्रुतिभ्यः परमात्मनः मकाप्रान्मनम्
उत्पत्त्यवगमेनानित्यमेव मनः ; भावकार्यस्थानित्यलावश्यभावात्। न च— परमात्मनोऽदितीयलेन निर्वयवतया क्यं तद्रार्भकल-मिति— वाच्यम् : श्रारभवादानङ्गोकारेण तस्य तदिवर्तले वाध-काभावात्। नच— मायाया श्रप्रामाणिकलेनान्यस्थोपाधन्तरस्था-निरूपणानिरुपाधिकस्य परस्य क्यं तदिवर्ताधिष्ठानलमिति— वाच्यम् ; मायायां प्रमाणस्थोक्तलात्।

नच-तस्याः प्रमाणिसद्भले मिय्यालाभावप्रसङ्ग दति—वाद्यम् ; निष्ठ प्रमाणः तस्या वास्तवलं बोध्यते, "एकमेवादितीयं" "नेष्ठ नानास्ति किञ्चन" दत्यादिश्रुतिविरोधप्रसङ्गात्, श्रूपि लसल्याङ्गा-व्यावित्तिमानं क्रियते । नचेतावता मिय्यालाभावप्रसङ्गः मदिस्त-चणलस्येव मिय्यालस्वणलात् । ततस्य माथोपिहतात्परादाकाणासु-त्यन्तौप्त्रमद्दार्भेषिदिताद्वस्त्वाणोऽन्तः करणोत्पन्तः सम्भवात् मनो-ऽनित्यलमेव ॥ किञ्च नित्यले मनसो "येनाश्रुतं श्रुतं भवतीत्यस्तेन-विज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञा बाध्येत, श्रतोऽपि कार्यमनित्यं मनः । किञ्चवं सुखासुपस्तिध्यक्तरणलेन मनः सिद्धात्, तस्य नित्यलं कथं मिलनवासना सर्वा श्रीयते । स्त्रयं वासनाश्चयाऽभ्यासः। अनु सुवर्गादिवत् सावयवं कामादिवृत्तिरूपेण परिण्यानमन्तःकरणं मननात्मकत्वान्मनः, तच्च सन्वरज-

सिद्धोत् ? श्रणुलात्, दति चेत्रः तत्र प्रमाणाभावात् । नहिंद् उत्पत्तिकारणानिक्पणात्त्रयालमिति— वाच्यम् ; तस्य श्रुत्यादिकिः प्रतिपादितलात् । नच— उत्पत्तिमले मनस एकैकस्थानन्तप्रागभाव-ध्वंसकन्यनागौरविमिति— वाच्यम् ; प्रमाणमूज्ञलेन तस्यादोषलात् । श्रन्यथा नैयायिकादौनां कथं परमाणवो जगदुपादानलेन सिद्धोयु:।

श्रस्त वा मनधोऽणुलम्, तथापि तस्य कथं निद्यलम्? परिच्छित्रस्य घटादेः मावयवतथाऽनिद्यलस्य लोके दृष्टलात्, दृष्टपूर्वकलाददृष्टकस्यनाथाः। तसात्कार्थद्रस्यं मावयवं मध्यमपरिमाणमनिद्यं मन दित मिद्धम्। श्रतो मनोनाशाच्जीवन्युक्तिरुपपद्यते।
नच- मनोनाशे विदेषसुक्तिरेव स्थात् प्रतिबन्धकाञ्चानतत्कार्थयोनंष्टलात् दति—वाच्यम्; मनोनाशो दिविधः—श्रष्टपनाशः सर्हपनाशस्ति। श्राद्ये स्थादेव। दित्रीयेऽखिखदित्तनाशेऽपि स्वरूपेणानःकरणस्य सल्वेन भोगप्रापकप्रारस्थेन पुनदत्यानसभवात् सर्हपमनोनाशेन जीवन्युक्तिरेव सिध्यति न विदेषसुक्तिः। निर्विदेषस्वत्रस्थात्यानं सभवति; तद्वीजस्य नष्टलात् दत्यभिप्रत्य जीवन्युक्तिसाधनमनोनाशं निर्हपयितं तत्प्रतियोगि मनो निर्हपयति—
अत्तु सुवर्णादौति॥ श्रादिश्रब्देन रजतादयो ग्रद्यान्ते। तस्यत्यः
हपनाशं दर्शयत्रिं। ग्रीणात्मकलमाष्ट्र—तस्रिति॥ विश्रणात्मकले हेत्

स्तमोगुणात्मकम्; तदाश्रयत्वेन सत्तरजस्तमोविका-राणां सुखदुःखमोद्दादौनामुपलमात्। रजस्तमो-वृत्तिभिरुपचौयमानमन्तःकरणं पौनमात्मदर्शनाऽयोग्यं भवतौत्यतस्तत्सिद्धर्थं वृत्तिनिरोधनेन स्वस्नताऽऽपादनं मनसो नाश द्रत्युच्यते।

तत्साधनानि दर्शितानि--

त्र्राष्ट्रात्मविद्याऽधिगमः साधुसङ्गम एव च।

माइ— तदिति ॥ सुखं मलविकारः दुःखं रजोविकारः मोइः
तमोविकारः, एतेषां चयाणामनःकरणाश्रयत्नेगेपलस्भात् तत्
सलाद्यात्मकमेवेत्यर्थः। ततः किम् ? तचाइ— रज इति । पीनं
स्थूलम् । नच— तावता कथमात्मदर्भनायोग्यत्नमस्थेति— वाच्यम् ;
श्रात्मनोऽतिसुच्चत्वेन स्थूलेन मनमा तद्दर्भनामस्थवात् । निहः
स्थूलेन खनिचेण सःच्यपदस्थृतिः मस्थवत्यतः सःच्योण मनमा श्रात्मदर्भनं कर्तयम् । "दृश्यते लय्यया बुद्धा सःच्यया सःच्यदिर्भिः"
इति श्रुतेः । तस्यादात्मदर्भनार्थं मनसः सःच्यात्मपेचितम्, स एव
मनोनाम दत्याद्य— द्रत्यत द्रति ॥ इति मञ्दो हेलर्थः । यतः
पीनं मन श्रात्मदर्भनायोग्यम्, श्रतः कारणादित्यर्थः ॥ ननु
वृत्तिनिरोधेन मनसः सःच्यातापादनं मनोनामस्वत्ति वृत्तिनिरोधः
कस्याद्भवतीत्यत श्राह— तत्माधनानीति ॥

प्रतीचो ब्रह्मोकविद्याप्राप्तिर्ध्यात्मविद्याधिगमः। नाम-रूपात्मकं दृष्यमानं सर्वे मिथ्येव, श्रह्मेव पूर्णः परमानन्दैकरसो

### वासनासम्पित्यागः प्राणस्पन्दनिरोधनम् । ग्वास्तु(?) युक्तथा पुष्टाः सन्ति चिक्तजये किल ॥

मत्तोऽन्यत् किमपि कार्णं कायं वा नास्ति, श्रहमेव मर्वमित्य-धात्मविद्याधिगमे दृश्यस्य मिथ्यालेन निश्चितलाद्विषयलादात्मन उभयवाप्रवर्तमानं चित्तं निरिन्धनाग्निवद्खिलवृत्तीनामनुद्यात् खयोनावुपपाम्यति। ततश्चाधाताविद्याधिगमो मनोनाप्रं प्रति मुख्यमाधनम्। बुद्धिमाचादिना तचामकचित्तं प्रत्युपायान्तर साध्यसङ्गमः। साधवस्त पुनःप्रवसारयन्ति पुनःपुनर्वोधयन्ति ततोऽध्यात्मविद्याप्राप्या मनोनाशो भवति। विद्यामद्धनमद्कुल-मदाचारमदादिना पौद्यमानः माधूननुवर्तितं नोत्महते चेत्तं प्रत्य-पायान्तरं-वासनासंपरित्यागः । विवेकेन वासनानां निवर्तनम् तथाहि श्रहमत्र पण्डितः, श्रन्यः को वा किं जानाति ? सर्वोऽपं-प्रयोजकः ; न मत्तोऽन्यः पण्डितोऽस्तीति मनमोऽभिमानविशेषो विद्यामदः। अयं विरोधिविवेकेन निवर्तनीयः। दृप्तवासाकि ग्राकस्य-प्रस्तीनां पण्डिताभिमानिनामजातग्रचुयाज्ञवस्क्रप्रस्तिभिः परि-भवदर्शनात्, मनुख्यमारभ्य दिचिणामुर्क्तिपर्यन्तं तार्तस्येन विद्यो-त्कर्षदर्भनाच । चन्द्रभिखामणेः वर्षेषामादिग्रोः वदाभिवस्य दिच-णामूर्त्तरेव निर्तिप्रयविद्योत्कर्ष दतरेषां सातिप्रयः। तसानाम-धिकः कश्चित् पण्डितः पराभविद्यतीति निरन्तरं चिन्तये ततो विद्यामदो निवर्तते । एवं धनमद्खाणासुरसंप्रदूपलेन पूर्वान्नदैव-संबद्ध्यासेन धनमदं निवर्तयेत्। एवं लचपतिना यावान् व्यवसारः

प्राणिनरोधोपायो दर्भितः—

"प्राणायामदढाऽभ्यासाचुत्त्वा च गुरुद्त्तया।
श्वासनाऽश्रनयोगेन प्राणस्पन्दो निरुध्यते॥" इति।
प्राणायामप्रकारो दर्भितः—

"इड्या पित्र घोडणिमः पवनं चतुरुत्तरषष्टिकमादिरिकम् । त्यज पिङ्गलया शनकैः शनकै-देशभिर्दशभिर्दशभिद्यधिकैः॥" दिता।

रुड्या वामनासिक्या <u>पित्र पूर्य त्यज</u> रेचय पिङ्गलया दक्षिणनासिक्येत्यर्थः।

प्राणायामस्य मनोनाशोपायत्वं श्रुतावप्युक्तम्—

क्रियते तावनोऽललपितना कर्तुमणकालाने तस्य पराभवस्थवाच । श्रष्टं को वा वराकः ? मन्तोऽधिकाः कुवेरत्स्या वस्त्रो
वर्तन्त द्रत्येवं चिन्तयतो धनाभिमानो निवर्तते । एवमन्योऽपिवारणीयः । वाधनाप्रावस्ये विवेकेन तत्त्यागोऽणकास्रेनं प्रत्युपायान्तरं प्राणस्यन्द्रिन्शोधनम् । प्राणस्यन्दनिरोधनं कसात्
भवतीत्यत श्राष्ट् प्राणिति ॥ कथं प्राणारायामाभ्यापः कर्तव्य
दत्त्याकाङ्खायामार प्राणायामेति ॥

कारिकां व्याचष्टे इस्येति ॥ प्राणायामेति ॥ प्राण-

"प्राणान् प्रपौद्धोह सुयुक्त वेष्टः श्रीणे प्राणे नास्तिक योच्छ्मीत । दुष्टाश्चयुक्तमिव वाष्ट्रमेनं विद्वान्यनो धार्येताप्रमत्तः॥" इति ।

पेतस्तद्र हिताऽऽसर्यमञ्जमित्तनवायनायुक्तश्चेति । श्राद्यस्य पूर्वेष मन्त्रेण ब्रह्मानुसन्धानलचणो राजयोग खपदिष्टः—

> " चिरुवातं स्थाय समं ग्ररीरं इदीन्त्रियाणि मनसा संनिवेद्या। ब्रह्मीपुरेते जिल प्रतरेत् ा विदान् स्रोतांनि सर्वाणि भयावहानि''॥

द्ति। दितीयस्थेत्तरेण मन्त्रेण इठयोगः प्राणिनरोधोपायो दिश्वितः। पूर्विकरेचकपूरककुमककमेण प्राणान् प्राणीखा प्राणान्यामं क्रवा प्राणा स्रोणी स्रोणी गितिवच्छेदेन प्राणवत्त्यन्रोधे सतीत्वर्थः। सृष्ठु युक्ता चेष्टा यस्मिन् स तथोक्तः। एवं प्राणायामाभ्यासेन प्राणान्तरोधं कुर्वन् पुनः किं कुर्वादित्वत श्रास् - दुष्टेति॥ श्रिणिकता-श्रयुक्तं व्या स्रिणिक्ता रिक्षप्रस्ते रिक्षप्रस्ते रिक्षप्रस्ते स्वार्गि धारयेत् तथा योगीश्वरोऽप्रमन्तो विद्यान् ब्रह्मनिष्ठो दुष्टे-न्दिवयुक्तं मतो विषयेभ्यो निवार्याऽप्रनन्दैकरसे ब्रह्मणि धारयेत्, तचेवेकायिक्तो भवेदित्वर्थः। "श्रामनाश्वनयोगेन प्राणस्यन्दो निक्ष्यते" दत्युक्तं, तचाऽप्रमनं पत्रञ्जलिस्रचेण युत्पादयित—

श्वासनयागं तत्साधनं तत्पालं च पतञ्जलिर-स्वयत्—

"तच श्चिरसुखमासनं, प्रथलग्नीष्ट्याऽनन्तसमा-पत्तिभ्याम्"। प्रयलग्नीष्ट्यं ले। किकवैदिककर्मत्यागः। फणानां सहस्रेण धरणौं धृत्वा योऽनन्तो वर्तते स एवा-ऽहमस्मौत्यनुसंधानम् ज्यनन्तसमापितः। ज्यनयाऽऽसन-प्रतिबन्धकं दुरितं श्लीयते। "ततो दन्दाऽनिभवातः"। ज्यासनाऽभ्यासस्य फलं दन्दिनिहितः।

अस्तनयागोऽपि दर्शित:--

"दी भागी पूर्यदनैर्जनेनेनं प्रपूर्यत्। मारुतस्य प्रचारार्थं चतुर्थमनभेषयेत्॥" इति। एवं प्राणायामादिना प्राणस्पन्दे निरुद्वेऽिखला-श्चित्तरत्तया निरुध्यन्ते, प्रमणस्पन्दाऽधीनत्वाचित्त-

श्रासमिति ॥ स्र व्याचष्टे प्रयतिति ॥ कौ तिकवैदिककर्मस् वर्तमानस्वासभवात्तत्त्वागः तत्वाधनिमत्वर्थः । श्रनन्तसमापत्ति व्यादयति परणानामिति ॥ श्रनन्तसमापत्तेः फलमास् व्यादयति ॥ फलस् वं व्याचष्टे श्रासनिति ॥ श्रासनं योगस्यति । श्रद्यंनेन व्यादयति श्रासनेति ॥ मनु प्राणायामादिना प्राणसन्दे निरुद्धे किं भवतीत्वत श्रास् एविमिति ॥ तचोप-पत्तिमास प्राणिति ॥ यथा तन्त्वधौनः पटः तन्तुनिर्धे

वृत्यस्य। ततस्य स्वभावतः त्रात्माऽनात्माकारमन्तः-करणमनात्माकारवृत्तिनिरोधादात्मैकाकारं भवति, यथाहु:—

"त्रात्माऽनात्माकारं स्वभावतोऽवस्थितं सदा चित्तम्। त्रात्मेकाकारतया तिरोहिताऽनात्मदृष्टि विद्धीत॥" इति।

श्रयमेव यागः। यथाहुः—"यागश्चित्तरितिरोधः"

निष्धते, यथा वा चित्ताधीनानि बाह्येन्द्रियाणि चित्तनिरोधे निष्धनो, एवं प्राणसन्दाधीनाः चित्तवत्तयः तिवरोधे निष्धना द्रत्यर्थः । ततः किमित्यत श्राष्ट् तत्रश्चेति॥

श्रयमेव वित्तिनिरोधो मनोनाम द्रायुच्यते। तस्मिनानेनामे प्रम्यक् मम्पने श्रामिकाकारेण मनमाऽऽनन्देकर्मोऽपरिक्वित्र प्रयागात्माऽनूभ्यते। "यदा यात्यमनीभावं तदा तत्परमं पद-मि"त्यादि श्रुतेरिति भावः। तत्र दृद्धमंमितमाइ— ययेति॥ वृत्तिनिरोधो योगविद्वियोग दृत्युच्यत दृत्याइ— श्रयमिति। वृत्तिनिरोधो योगविद्वियोग दृत्युच्यत दृत्याइ— श्रयमिति। तत्र योगमास्त्रमंमितमाइ— यथाहरिति॥ प्रमाणविपर्ययः विकल्पनिद्रास्तिनां पञ्चानां निरोधो योगः। प्रयाज्ञानुमानामाः प्रमाणानीति पातञ्चलाः। प्रत्यज्ञानुमानोपमानमञ्च्यार्थपत्यनुप्रमाणानीति पातञ्चलाः। प्रत्यज्ञानुमानोपमानमञ्ज्ञ्यार्थपत्यनुप्रमाणानीति पातञ्चलाः। प्रत्यज्ञानुमानोपमानम् प्रमाणानीति प्रमाणानीति त् वयम्। प्रमाकर्णं प्रमाणानीति प्रमानिप्रमाकरणमनुमानं।

तत्साधनं चाहुः "अभ्यासवैराग्याभ्यां तिन्दोधः" इति।

भगवानपि तचैव—

"श्रमंश्रयं महाबाहे। मनो दुर्न्धिश्रहं चलम्। श्रभ्यासेन तु कैन्तिय वैराग्येश च यद्यते॥" इति। वैराग्यं निरूपितम्।

्निरोधेः दिविधः— संप्रज्ञातोऽसंप्रज्ञातश्रेति ।

उपिनितिप्रमाकरणसुपमानम्। प्राब्दप्रमाकरणमागमः। उपपादकप्रमाकरणमर्थापत्तिः । ज्ञानकरणाजन्याभावानुभवासाधरणकारणमनुपलिक्षः॥ सामान्यविग्रेषलचणाभ्यां विस्तरेण प्रमा निरूपिताः,
करणञ्च निरूपितम्। विपर्ययो निरूपितः। विस्तस्यः संग्रयः,
श्रमत् ज्ञानं सोऽपि निरूपितः। तामधी दृत्तिर्निद्रा, सृतिनिरूपिता। एतासां सर्वदृत्तीनां निरोधो योग इत्यर्थः। श्रयवा
दैवासुरसंपत्तीनां निरोधो योग इत्यर्थः। देवासुरसंपत्तयः पूर्वमेव
निरूपिताः। नमु किं तिन्दिरोधनसाधनमित्याकाङ्गायां सूचेण
तदाइ- तत्साधनं चेति॥

तच भगवद्गीतावचनमणुदाहरति— भगवानणीति ॥ किं तद्दैराग्यमित्याकाङ्गायामाह— वैराग्यमिति ॥ तर्छभ्यामो निष्क-पणीय दत्यपेचायामभ्यामस्य योगं प्रत्यन्तरङ्गमाधनलाद्विरङ्ग-साधनेन विना तद्यद्वेः मोपायं विरङ्गमाधनं निष्क्य तिज्ञक्वपत्रितं निरीधं विभजते— निरीधं द्दित ॥ दत्तिनिरोध तत्रवर्षाचनुसंधानं विना चिन्नाचनस्यैकगोचरप्रत्यय-प्रवादः संप्रज्ञातसमाधिः। यथाहुः—

"विलाघ्य विक्रतिं कत्सां संभवव्यत्ययक्रमात्। परिण्रिष्टं तु चिन्माचं सदानन्दं विचिन्तयेत्॥ ब्रह्माऽऽकारमनोष्टित्तप्रवाद्योऽदंक्रतिं विना। सम्प्रज्ञातसमाधिः स्याद् ध्यानाऽभ्यासप्रकर्षजः॥" दति।

श्रस्य संप्रज्ञातसमाधेर् क्रिनो यमादीन्यष्टाङ्गानि ।

दत्यर्थः । मंप्रज्ञातस्य सचणमास् तनिति ॥ तयोर्मध्य दत्यर्थः । श्रङ्गसमाधियावृत्त्यये कर्त्राचनुसन्धानं विनेत्युक्तम् । श्रादिग्रब्देन कर्मकरणग्रहणम् । तत्र ससतिमास् यथाह्रिति ॥

"स्वस्वक्षमाताने चिदातानि विचापयेदि"ति वार्तिकोक्षन्यायेन कत्नां विकातमध्यक्षमज्ञानतत्कायें स्वूबस्वक्षमेण चिदातमि विखाण तद्यतिरेकेण नासौति निश्चित्यार्थः ।
सम्भवेति । "विपर्ययेण तु क्रमोऽत अपपद्यते चे"ति न्यायेनोत्पत्तिकमापेचया विपरीतक्रमादित्यर्थः । एवसुक्तप्रकारेणाज्ञान
पर्यन्तं चिनाचे विखाय परिणिष्टं चिनाचं गुरूपदिष्टमद्यावाक्येन खातात्मेन विज्ञाय परिणिष्टं चिनाचं गुरूपदिष्टमद्यावाक्येन खातात्मेन चिन्तयेत् ध्यायेत सचिदानन्दब्रद्वीवादमस्मौति । संप्रज्ञातसमाधेरन्तरङ्गबद्धिरङ्गसाधनानि विभव्य दर्भयितं
तदङ्गानामियत्तामाद्य- अस्येति ॥ विदरङ्गसाधनान्युद्धिमति—

त्व यमनियमाऽऽतनप्राणायामप्रत्याहारा वहि-रङ्गानि।

श्रहिंसा-सत्याऽस्तेय-ब्रह्मचर्याऽपरियदा यमाः।
श्रहाङ्गमेथुनवर्जनं ब्रह्मचर्यम्। यथाऽऽहः—
"सारणं कौर्तनं केलाः प्रेष्ठणं गृह्यभाषणम्।
संकल्पोऽध्यवसायश्र क्रियानिके त्तिने च॥
एतन्सेथुनमष्टाङ्गं प्रवदन्ति मनौषिणः।
विपरीतं ब्रह्मचर्यमनुष्ठेयं मुमुष्ठुभिः॥
सत्सङ्ग-सिविधित्याग-दोषद्श्रेनतो भदेत्॥" इति।

तस यमेति ॥ धारणादारा संप्रज्ञातीपायलं बहिरक्षलम् ।

यमार् न्युपदिमिति - श्रिहिंसे त्यादिना ॥ मनमा वाचा कर्मणा

प्राणिनामपी उनमहिंसा, यथार्थभाषणं सत्यम् । वञ्चनया

परखापहरणं स्तियम् ॥ न क्षेत्रोऽक्षेयः । ब्रह्मचर्यं निरूपयित—

श्रष्टाङ्गिति ॥ किं तदष्टाङ्गमेयुनमित्याकाङ्गायां स्नृत्या तदाह—

यथाहरिति ॥ तद्दर्तनं कसाङ्गवतीत्याकाङ्गायामाह— विप
रीतमिति ॥ श्रष्टाङ्गमेयुनं परित्यच्य त्रण्णीमञ्च्यांनं सुसुचुिमः

संपाद्यमित्यर्थः । "यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चर्नि सत्येन ख्रथः

तपसा ह्येष श्रात्मा । सम्यक् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यमन्तः
गरीरे च्योतिर्मयो हि ग्रुक्षो यं पथ्यन्ति स्त्रतयः चौणदोषाः "

हत्यादि श्रुतेः । सत्यङ्गस्य ब्रह्मचर्यस्यम्नतमाचार्यर्दार्शतम्—

श्रत एव स्त्रीणां सम्भाषणादिनिषेधोऽपि मुमुखू-णाम्-

"न संभाषेत् स्त्रियं कांचित् पूर्वेदष्टां न चृसारेत्। कथां च वर्जयेत्तासां न प्रश्लेखिस्तामिष्॥" दत्यादि स्मृतौ।

श्रीच-संतोष-तपः-स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः।

"का तव कान्नाऽधरगतिन्ता वातुल कि तव नास्ति नियन्ता?। चिजगति सञ्जनसङ्गतिरेका भवति भवोदधितरणी नौका"॥ इति। दोषदर्शनं प्रह्लादेन दर्भितम्— "मांसास्क्षप्यविष्मुचल्लायुमञ्जास्थिमङ्गते। देहे यः प्रौतिमान् मुढो भविता नरकेऽपि सः"॥ इति। भगवतापि—

" खदे हा शक्तिगन्धेन न विरच्येत यः पुमान्। वैराग्यकारणं तस्य किमन्यदुपदिस्थते"॥ दति।

एवं दोषमनुषन्दधतः कथं तत्र प्रवृत्तिः खादतः सत्यङ्ग-सविधित्यागदोषदर्भनेकेद्वाचयं स्थम्पार्थामति भावः। तत्रोप-ष्टमकमाद्य- श्रुत एवेति॥

नियमानाइ - ग्रीचित्यादिना ॥ मितामनादि तपः।

त्रासनं निरूपितम्। तच पद्मखस्तिकादि धनेक-प्रकारम्॥

रेचक-पूरक-कुम्भकाः प्राणायामाः।

इन्द्रियाणां विषयेभ्यो निवर्तनं प्रत्याहारः। एतेषु बहिरङ्गेषु जितेष्वन्तरङ्गेषु यतः वर्तव्यः।

भारणा-ध्यान-समाधयः संप्रज्ञातसमाधेरन्तरङ्ग-माधनानि।

धारणा नाम मूलाधारमणिपूरक्याधिष्ठानाऽना-

प्रणवादिपविचमन्त्राणां जपः खाध्यायः । खेनानुष्ठितनित्यादि-कर्मणः परमेश्वरे वासुदेवे परमग्ररौ समर्पणमौश्वरप्रिग्रि-धानम् । रेचकेति ॥ कुमाको दिविधः— श्राम्यन्तरो बाह्य-श्वेति । पूर्वीक्रप्रकारेण बायुमापूर्य दृद्ये वायुरोध श्राम्यन्तरः । यथाश्रास्त्रं वायुं विरिच्य श्ररौराद्वहिर्वायुरोध बाह्यकुमाकः । एव-मन्ये प्रकारा ग्रन्थान्तरोक्तास्त्रचैवानुसन्धेयाः ।

एतेषिति ॥ अयं प्रास्तीयोऽनुक्रमोऽजितिचित्तस्, यस तु जनान्तरस्रुक्तपरिपाकवशेन शुद्धसत्तस्य प्रथमसेव धारणाद्यन्त-रङ्गसाधनानि तेन विचरङ्गयमादिषु यह्नो न कर्तयः। कानि तान्यन्तरङ्गः साधनानीत्यत श्राह्म धारणेति॥ केयं धार-णित्यत श्राह्म धारणा नामेति॥

> " मनः मङ्गल्पकं धाला मंजियातानि वृद्धिमान्। धार्यिला तथातानं धारणा परिकीर्तिता॥

हताऽऽज्ञाविशुडचक्रदेशानामन्यतमे प्रत्यगात्मनि वा चित्तस्य स्थापनम्। तदेवसारणमिति यावत्।

धानं नाम तत्र प्रत्ययेकतानता। सन्धेकगोचरप्रत्ययप्रवाह इत्वेतत्।
सन्प्रत्ययप्रवाहो दिविधः। विजातीयप्रत्ययान्तरितस्तद्वन्तरितश्चेति। श्राद्यो ध्यानम्, दितीयः समाधिः।
सोऽपि दिविधः। कर्षायनुसंधानपूर्वकस्तद्रहितश्चेति।
श्राद्योऽक्रसमाधिः। दितीयोऽक्रो।

दित शुवा प्रत्यगातानि सन्धः मंद्यापनं घोरणा भवत्येवेव्याद्य— प्रत्यगातानि वेति ॥ किं तिचनस्थापनिम्याकाङ्वावामाद्य— तिदिति ॥ ध्यानं खचयति— ध्यानं नामेति ॥ तस्य
खस्ये प्रत्ययानां मजातीयहत्तीनामेकतानता प्रवादीकरणम् । दमनेवार्थमाद्य— स्वस्येति ॥ ध्यानममाध्योभेदं वकुं प्रत्यय
प्रवादं विभजते— स चेति ॥ श्वन्तिरितोऽविक्तिः, तिदिपरौतोऽनन्तिरतः । यद्धी विभागस्तमाद्य— श्वाद्य-द्रति ॥ ननु
मंप्रज्ञातसमाधेरिङ्गलात्वयमङ्गस्था ने तदुदाहरणम् ? नवाङ्गसमाधिः ततो भिन्न दित वाच्यम् ; श्वङ्गाङ्गिनोर्वेखचण्यादर्भनादित्याप्रद्या तयोर्वेखचण्यं वन्नं समाधि विभजते— सोऽघीति ॥

विभागपालमाइ - श्राच इति ॥ श्राचसमाधि भगवत्याद खदाजद्वार -- संप्रचातहमाध्युदये लय-विश्वेप-कषाय-रसास्वा-दाश्वत्वारो विद्याः सन्ति । लयो निद्रा । पुनः पुनिवेष-याऽनुसंधानं विश्वेपः । चित्तस्य रागादिना स्तब्धीभावः कषायः । समाध्यारक्षसमये सविकल्पकानन्दाऽऽस्वादो रसास्वादः । यथाहुः—

"लये संबोधयेचित्तं विश्वितं श्रमयेत् पुनः। सक्षायं विजानीयाद् ब्रह्मप्राप्तं न चालयेत्। नाऽऽखादयेद्रसं तच निःसङ्गः प्रज्ञया भवेत्॥" इति।

"दृशिखहर्षं गगनीपमं परं
सक्तदिभातं लजमेकमचरम् ।
श्रेलपियोकं सर्वगतं यददयं
तदेव चाहं सततं विसुक्त श्रोमि"ति ॥
दितीयं वार्तिकाचार्य खदाजहार—

"ज्ञाला विवेचकं चित्तं तसाचिणि विकापयेत्। चिदातानि विज्ञीनं चेत्तचित्तं न विचालयेत्॥ पूर्णवोधातानाऽऽधीत पूर्णचित्तसासुद्रवत्।" दति।

समाधासासे समावितविद्वान् परिष्ठते तान् खुत्पादयति— संप्रजातेति॥ के ते खयादय दत्याकाङ्कायां तानाइ— ख्रुय द्वति॥ तत्र गौडपादाचार्यसमत्या तत्परिष्ठार्यतामाइ—

## , अस्यार्थः— प्राणायामादिना लयाऽभिमुखं चित्त-मुखापयेत्। दोषदर्भनब्रह्माऽनुसंधानादिना विश्विष्टं

ययाह्निति॥ ममति वाचष्टे अस्यार्थे दिति॥ त्रादि-प्रब्देन निद्राग्रेषपरिचारखल्यभोजनादयो ग्रह्मन्ते। तदुक्तम्— "समाप्य निद्रां सुजीर्णेंह्न्यभोजी श्रमत्यान्याबाध्ये सुविविकाप्रदेशे

समहितनिष्ठकः एष प्रयत्नोऽथवा प्राणनिरोधो निजाभ्यासमार्गा-दि"ति (?)॥ दोषेति॥ तथाचोन्तम्—

"दुः खं सर्वमनुस्रत्य कामभोगान्तिवर्तते । श्रजं सर्वमनुस्नृत्य जातं नैव तु पश्चती"ति ॥ श्रादिग्रब्देन सगुणध्यान—सत्सङ्गादयो ग्रह्मन्ते । तदुन्तम् भग-वता—

"विषयान् धायतस्त्रित्तं विषयेषु विषक्तते । मामनुद्धारतस्त्रित्तं मय्येव प्रविलोयते ॥" इति । विषष्टेनापि—

"धन्तः सदैव गन्तया यद्ययुपदिशन्ति न । या दि खैरकथासीषासुपदेशा भवन्ति ताः॥" इति॥ स्रथा भगवन्तं प्रति सुचुकुन्देन—

> "भवापवर्गी भगतो यहा भवे-ज्ञनस्य तर्षाचुन तत्त्वमागमः। मत्माजुमो यर्षि तदैव मज्जती परावरेग्रे लिम जायते मतिः॥" दति।

चित्तं समयेत्। ब्रह्मप्राप्तं चित्तं न चाखयेत्। समा-ध्यारमासमये सविकल्पकाऽऽनन्दं नाऽऽस्वादयेत्, किंतू-दासीनो ब्रह्मप्रचया युक्तो भवेदिति।

एवं निर्विघ्नेन संप्रज्ञातसमाध्यभ्यासेनाऽऽत्मप्रसाद्मा-माने मनसि ऋतस्भरा प्रज्ञोदैति।

त्रतीताऽनागतिवप्रक्षष्टव्यविद्यतस्य स्तृतिषयं यो-गिप्रत्यसम् स्वतमारा प्रज्ञा। तामपि निरुद्धा समाधि-मभ्यस्यतो गुणवैत्र व्ययं परवैराग्यमुदेति। तन्तु निरू-पितम्। तनोष्यऽभ्यासः कर्तव्यः।

तथाऽऽचार्चैरपि-

" मङ्गः सत्मु विधीयतां सम्बद्धो । अभिनिर्देखा धीयताम् ॥" दति ।

खनमधनकलापैर्विष्ठेषु परिद्यतेषु संप्रजातसमाधिरदेति ॥ तेन संप्रजातसमाध्ययासेन प्रत्यगातान्येकायतामापने मनिष चत-भरा प्रजोदेतौति योगयास्त्रप्रक्रियामृतुसारज्ञाह— एवसिति ॥ केयं चतमारा प्रजात्यत श्राह— खतौतेति ॥ चतमारप्रज्ञानिष्ठस्य निर्वि कस्पकः समाधेरसभावात्तां निरुधः संप्रज्ञातसमाधिमभ्यस्यत श्रातासाचात्कारदारा परं वेराग्यं भवतीत्याद्य— तामपौति ॥ तहि परं वेराग्यं निरूपतामित्याकाङ्गायामाद— तदिति ॥ ततः परं किं कर्त्यमित्यकाङ्गायामाद्य— ततीऽपौति ॥ परं उत्साइप्रथतोऽभ्यासः। यथाहः— "तच स्थिता यत्नोऽभ्यासः" इति। तस्यापि निरोधे सर्वधीनिरोधो

वैराग्धानन्तर्मित्यर्थः । ततः परं कीदृ भोऽभ्यामः कर्तव्य द्वत्यान काङ्मायामाद्य खत्माद्वेति ॥ केनाष्युपायेन निखिज्ञ हृत्युपरोध-इत्पामंत्रज्ञातममाधौ तिष्ठाश्री तत्युत्साद एव प्रयतः ; स एवाभ्यास दत्यर्थः । तत्र समातिमाद्य यथा हिरिति ॥

तच प्रज्ञान्तवाहितायां स्थितौ ॥ ननु तेनाभ्यासेन किं भवतीत्याकाङ्कायां तेन सर्वष्टित्तिनिरोधे खस्यापि निरोधाद-संप्रज्ञातसमाधिर्भवंतीत्याह तस्याधौति ॥ ननु लक्षाह निरोधेऽन्यसाधनमस्ति, न वा, ऽनाद्यः; प्रनवस्थाप्रमङ्गात, न किं स्वतीयः; तन्तिरोधायोगात्, न च खयमेव खस्य निरोधक इति—वाच्यम्; विसद्धलात्, कोके तथाऽदर्भनाच । तस्मादिदम-सङ्गतमिति—चेन्न; कतकरजोन्यायेन तस्य खपरनिवर्तक—लात् स्वादिदं सङ्गतमिति भावः । ननु भवतु सर्वधीनिरोधः, प्रकृते किमायातमित्याभङ्ग्य यः पूर्वसुपदिष्टः दितीयोऽसंप्रज्ञातः स एवायमित्याह—श्रम्भवेति ॥ सर्वधीनिरोध एवेत्यर्थः ॥ श्रम्भ धीम्रद्धेन गृष्टित्तिरित्युच्यते । तदुक्तम्—

"मनमो वृत्तिश्र्न्यस्य ब्रह्माकारतया स्थितिः। श्रमंत्रज्ञातनामाऽयो समाधिरभिधीयते॥ प्रश्नानावृत्तिकं चित्तं परमानन्ददीपकम्। श्रमंत्रज्ञातनामाऽसौ समाधियोगिनां प्रियः॥" द्रायादि। भवति । श्रयमेवाऽसंप्रज्ञातसमाधिः । न नेवलं पर-वैराग्यादेव समाधिलाभः, विंत्वीश्वरप्रणिधानाद्पि । तथाचोक्तम्—"ईश्वरप्रणिधानाद्दा" "क्षेत्रकर्मविषा-काऽऽग्रयेरपरामृष्टः पुरुषविश्रेष ईश्वरः" "तस्य वाचकः प्रणवः" "तज्जपस्तद्र्यभावन"मिति । एतदुक्तं भवति— ईश्वरप्रणिधानाद्दां सामाधिलाभः । क्षेत्रप्रदिभिरसंबद्धः सर्वज्ञः सर्वश्किरीश्वरः । ईश्वरस्याऽभिधायकः शब्दः

श्रधंप्रज्ञातसमाधि प्रति साधनान्तरमाइ न ने वेवसिति॥ तच समातिमाइ न तथाचेति॥ स्वतात्पर्यमाइ न एतदुक्त-मिति॥

वेति विकन्पार्थं। उक्तकमादा समाधिलाभः, ईश्वरप्रणि-धानादेति विकल्पार्थः। कोऽयमीश्वर द्याकाङ्ग्यां क्रेणकर्मत्यादि सूचं प्रवृत्तम्, तदर्थमाह — क्षेण्यिति ॥ श्वादिण्यं न कर्मविप्यका-ग्रया ग्रह्माने। श्रव्यार्थः — श्वविद्यादयः पञ्च क्षेणाः, कर्म विविधं ग्रुक्षं कृष्णं मिश्रं चेति। पुष्णं ग्रुक्षं कृष्णं पापसुभयं मिश्रम्। तदुक्तम्— "कर्माऽग्रुक्षाकृष्णं योगिनः चिविधमितरेषामि"ति। विषाकः कर्मपत्नम् । तदुक्तम— "विप्यक्ते कात्यायुभीगाः" दति ॥ श्राण्यस्तु तच्चन्यवासना। ततस्य क्षेणकर्मः वपाकाश्रयैः सम्बद्धा जीवाः, तदिपरीत ईश्वरः। पुरुषविश्वष दति सूचां-ग्राष्ट्यार्थमाह — सर्वेत्र द्वित् ॥ तस्वश्वरस्य प्रणिधानं कीदृशमित्या- प्रगावः। प्रगावजपो माग्डूक्योपनिषत्पचीकर्णत्रः वार्तिकोक्तप्रकारेगा। प्रगावाऽर्घाऽनुसंधानं च ईश्वर-प्रगाधानम्।

श्रवन "तद्योऽहं सोऽसे। योऽसे। सोऽह"मित्यव सम्बद्धेन परमात्मोच्यते। श्रहं मब्देन प्रत्यगात्मोच्यते। श्रनयोः सामानाधिकारण्याद् ब्रह्मात्त्येकामुच्यते। ततश्च सोऽहमित्यस्य परमात्माऽहमित्यशे यथा तथा प्रणवस्यापि। तथाहि—सोऽहमित्यव सकारहकार-

काञ्चायां तद्भि "तस्य वाचकः प्रणव" इति सूत्रम्, तत् व्याकरोति—ई श्वरस्थेति॥ तन्नपः तद्र्यभावनः विद्यानिति स्वम्, तदास्थापयित— प्रणवेति ॥ श्रनुष्यानप्रकारः प्रथमपरिच्चेदे निक्षितः। प्रकारान्तरेण सदृष्टान्तं प्रणवार्थमाइ—
श्रम्भवेति ॥ नन् दृष्टान्ते मोऽहमीश्वर इति पद्योः समाना—
धिकरस्थेन तङ्कद्वात्मेक्यं प्रतिपाद्यतां तत्कयं दार्ष्टान्तिक दत्याग्रद्धयोपपादयित— तथाहीति ॥ प्रषोदराद्यिनियथोपदिष्टसिति न्यायेन लोपः "एङः पदान्तादतीति" सन्धः। तच

श्रुखेवं प्रणवश्रब्दिनिष्यत्तिः, प्रष्ठते किमायातमित्यत श्राइ— तत्रश्रेलि ॥ ततोऽपि किम्? तचाइ— सर्वेषापीति ॥ पर-मेश्वोकि । श्रुमुग्रहोऽभिष्यातमनोगतेच्हा श्रुखाभिमत् योर्निपे सते परिशिष्टयोः 'त्रेग त्रम्' इत्यनयोः सन्धिं सत्वोद्याः यो त्रेगमिति शब्दो निष्यतः । तदुत्तम्— "सकारं च इकारं च लेगपित्वा प्रयोजयेत् । संधिं च पूर्वकृषोत्यं ततोऽसी प्रयावो भवेत्॥" इति।

मस्ति । श्रथवा स्तिकाजयक्रमेण स्तुक्त स्वभ्यासः कर्तवाः ।
तथाच श्रुतिः— "यच्छेदाक्मनसी प्राज्ञस्यच्छेत् ज्ञान श्रातानि ।
ज्ञानमातानि महित नियच्छेच्छान्न श्रातानी"ति । श्रस्यार्थः—
ततः ।
सौकिकवेदिकाभिलपन्यवहारहेत्स्ता या वाक् तां मनसि
नियच्छेत् । ईकारः कान्दसः । प्राङ्गः पण्डितो विवेकी वाग्यवहारं पर्वं मसुत्युच्य मनोमाचेणावतिष्ठेत् । तथापि प्रणवक्रपो
न त्याच्यो यावत्यमाध्युद्यम् । तथाच सृतिः—

"मौनं योगामनं योगः तितिचैकान्तगीचता। निस्पृद्दलं समलं च सदैतान्येकदण्डिनाम्॥" दति।

योगः प्रणवजपन्नदर्धभावना, ततस्य गोमहिषादिवत्यस्यग् निरोधः प्रथमा स्रमिः । तस्यां जितायां मनोनिरोधे दितीय-भूमौ प्रयतेत । तत्यक्कष्णात्मकमनो ज्ञानात्मनि नियच्छेत् । ज्ञानात्मा विशेषाचद्धारः श्रमुख पुनोऽहमित्यादिः तन्मानेणाव-तिष्ठेत् । सर्वेषद्धन्यविकस्यांस्यक्षा बालमूकादिविक्मनस्कता दितीया स्रमिः ॥ तस्यां जितायां विशेषाचद्धारनिरोधे वृतीय-स्रमौ प्रयतेत । ब्राह्मणोऽहं मनुखोऽहमिति विशेषाचद्धारः, तं महति नियच्छेत् । ब्राह्मणोऽहमित्याचिभमानं त्यक्षा स्मिता- तत्रश्च श्रोमित्यंस्य शब्दस्य परमात्माऽइमित्यर्थः। सर्वथापि प्रणवजपप्रणवार्थाऽनुसंधानरूपेण ईश्वर-प्रणिधानेन परमेश्वराऽनुग्रहात् समाधिलाभो भवत्येव।

यवं समाध्यभ्यासेनाऽन्तः करणस्याऽतिस्हस्सताऽऽपा-दनं मनोनाश इत्युच्यते ।

त्रनेन स्रक्षेण मनसा त्वंपदलक्ष्ये साम्रात्कृते महा-वाक्येन स्वस्य ब्रह्मत्वसाम्रात्नारे। भवति । न केवलं

माचावशेषो भवेत्। श्रद्धारस्चावस्या सिता। ददमेव
महत्तलम् सामान्याद्यार दित चोच्यते। श्रद्धसेदाभीनविद्यशेपाद्यारराद्दियं वृतीयश्रमः॥ तस्यां जितायामसितामाचावशेषं महाल्मात्मानं शाले चिदैकरसात्मानि नियच्छेत्। तनु—
महतोऽश्यक्ते निरोधः कुतो नोच्यते? दृति— चेतः; कार्यं
कारणे निरुधमानं जीनमेव स्थात्, तथाच निद्रा स्थात्, न
निरोधसमाधिः। श्रतो महाल्मात्मानं चिदात्मनि नियच्छेत्।
चिदात्मनि सर्वात्मना चित्तं निरुद्धं चेदियमेवासंप्रज्ञातसमाधिः
चतुर्धश्रमः। एवं श्रुमिकाजयेन समाध्यथामः कर्त्यः। ततः
किमित्यत श्राह्य— एवमिति॥ अक्षप्रकाराणामन्यतमेन। ननु
सूच्योण मनसा कि भवति? दत्याशङ्य तादृशमनमाऽलःकरणतदुत्तिसाचिणि लंपद्खच्ये प्रतीचि साचास्ततेऽनन्तरं तत्त्वमस्थादिवाक्येन खस्य ब्रह्मलमाचात्कारो भवतीत्याह— स्रानेनिति॥
नमु— "एतेन योगः प्रत्युक्तः" दृति सूचकारैयोगस्य दृषि-

समाधिनैव माश्चात्कारः, किं तु विवेकेनाऽपि भवति । श्वलक्ष्यतः श्वनः कर्णतद्वानामवभामको यश्चिदातमा माश्ची तस्मिन् साश्चात्कते वाश्चाद् ब्रह्मसाश्चात्कारः संभवत्वेव।

तलात्कर्थं माचात्कारसाधनलेन समाध्यभागो नियम्यते ? इति— चेत्सत्यम्; तत्र प्रधानकारणतावादिनराकरणताभिप्रायेण योग-निराक्ततं न तु चित्तनिरोधलचणयोगनिराकरणा-भिप्रायेख । श्वनिरुद्धचित्तस्य विषयप्रवणस्य ब्रह्मसाचात्कारा-सम्भवाच॥ किञ्च "समाध्यभावाच" "श्रुपि संराधने प्रत्यचानु-मानाभ्यां " "निद्ध्यासितचः " "विज्ञाय प्रज्ञां सुर्वीति " "धानेनातानि पश्चति" "धानयोगेन संपश्चनातान्यातान-माताने"त्यादि स्वश्रुतिस्रतियतैयीगस्य साचात्कारसाधनलाव-गमात्ममाध्यभ्यामोऽवस्यमपेचित एव महावाक्याहुन्नसाचात्का-रोत्यत्ती ॥ नन्वेवं जनकाटीनां सिद्धगीताश्रवणमाचेण ब्रह्म-माचात्कारो जात इति प्रतिपाद्यते वासिष्ठादौ समाध्यभावेऽपि, बद्धवासुसचित्तानां तद्पेद्यायामण-तत्क्वयं खादित्याग्रङ्खा व्याकुलवृद्धीनां विवेकेन मनमा लंपद्कच्छेः माचाखते महा-वाक्याद्वसाचात्कारो भक्तयेव समाधि विना॥ तद्क्रम्— " श्रवाकु वियां मो हमाचेणाः व्हादितातानाम् । साञ्चानां मा विजारोऽयं मुख्यो द्विटिति सिद्धिदः।" इति ॥ समाधिविवेक-द्योर्धिकारिभेदविषयतया सार्थकलेन तयोर्बद्वासाचात्कारं प्रति विकार्यन साधनविमायभिष्रियाद न वेवसिमिति॥ तच समा-

## तदाइ—

"दी क्रमै। चित्तनाशस्य योगो ज्ञानं च राघव। योगो तदृत्तिनिरोधो ज्ञानं सम्यगवेश्वसम्॥ श्रसाध्यः कस्यचियोगः कस्यचिद् ज्ञाननिश्चयः। प्रकारी दौ तदा देवो जगाद परमेश्वरः॥" इति। ज्ञानं विवेकः।

तृतीयाऽध्याये "इन्द्रियाणि पराण्याहु" रित्या-रभ्य "कामरूपं दुरासद" मित्यन्तेन विवेकम्, षष्ठा-ऽध्याये योगं च "यत्मांखैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरिप

तिमाह तदा हैति ॥ चित्तना प्रस्य स्वातापादनस्य दी क्रामानुत्पादकी कारणे। दैनिष्यमेना ह योग द्वित ॥ योगस्य स्वातापादनस्य योगस्य स्वातापादनस्य दी क्रामानुत्पादकी कारणे। दैनिष्यमेना ह चित्तस्य हत्तीनां निरोधः तद्वृत्तिनिरोधः। जडाजडी निवच्य सम्यगसङ्गीर्णतयाऽवेद्यसं दर्भनं निवेक रत्यर्थः। श्रमयोविक स्पेन मनोना प्रदारा माचात्कार दर्भनं निवेक रत्यर्थः। श्रमयोविक स्पेन मनोना प्रदारा माचात्कार हत्विमित्याह श्रमाध्य द्वित ॥ समातिं व्यापष्ट जानि मिति ॥ कोऽसी देवः परमेश्वरः दी प्रकारी कृत जगादित्य काङ्गायां श्रीकृष्णो भगवान् गीतायां जगादित्याह तति येति ॥

ननु योगभ्यासम्।ध्यमनीनागच ब्रह्मसाचात्कार् हेत्त्वया तेन ब्रह्मसाचात्कारे सति निखिखनम्बनिक्ट्या पुरसः सर्वे गम्धते" इति वासुदेवः सर्वज्ञो भगवान् द्दौ प्रकारौ जगादेति स्रोकार्थः। तन्त्रेवं तत्त्वज्ञानवासनास्ययमनो-नापाऽभ्यामाज्जीवन्स्काः सिध्यतीति सिद्यम्।

तस्या जोवन्त्रुत्तेः पश्च प्रयोजनानि सन्ति। ज्ञान-रह्मा, तपो विसंवादाऽभावो, दुःखनिष्टत्तिः, सुखाऽ-ऽविभीवश्चेति।

तने।त्यन्नब्रह्मसाक्षात्कारस्य पुंत्तः पुनः मंशयविपर्य-याऽनुत्पादो <u>चानरक्षा॥</u>

कर्तव्यताहान्या क्रतक्रत्यतात्तिक तदनन्तरं तत्त्वज्ञानवामनाचयमनोनाग्राभ्यासेनेत्याग्रङ्खा यस योगाभ्यासपूर्वनं ब्रह्ममाचात्नारो
निर्वृत्तो वाक्येन तस्य तदनन्तरं तद्येचाभावेऽिप यस विवेनपूर्वनं
वाक्याद्वस्तात्नारो निर्वृत्तः तस्य तदनन्तरं प्रवलप्रारस्थभोगापादितक्रत्वेत्वभोकृत्वादिक्षचणवन्धप्रतिभासवारणस्य कर्तव्यग्रेषस्य
विद्यमानतेन तन्त्रज्ञानवासनाच्यमनोनाग्राभ्यासोऽपेचित दत्यभिप्रायणोपभंदरति— तदेविमिति ॥ यद्कां जीवन्यक्तिसद्धा प्रयो
सनाभावान्तद्यं यत्रो नापेचितः रति, तचाह— तस्या दति ॥
जानरचां निर्वृपयति— तनिति ॥ तेषु पञ्चस मध्य दत्यर्थः ॥
निर्वृ प्रमाणोत्पत्रस्य ज्ञानस्य निञ्चयते क्यं तदिष्यसंग्रयविपर्यासप्रकृतिः ? ततस्य जीवन्यक्त्रस्यासेनाप्रसक्तयोस्त्योरनृत्यादः
कर्य रचा स्विति ? उत्यतिः यश्विप प्रमाणकुग्रसानां

## तथाहि—.

## ज्ञानिनां ग्रुव-राघव-निदाघादौनामिवाऽक्रतीपा-

सुख्याधिकारिणां संग्रयविपर्यासंप्रसित्तरेव नास्तिः तथाप्यन्येषां सा भवत्येव। किं तच निमित्तमिति चेत्, ग्रम्णु, श्रवन्तानि निमित्तानि सन्ति। तथादि— साचात्कारानन्तरं यथापूर्व मनुखोऽहमित्यादिव्यवद्वारदर्भनात् रागदेषाचुपन्तसेखोत्पन ज्ञान-मापातरूपमेवेति केनचिदाचाटेनापादितस्य जीवन्युम्यभ्यासा-भावे मंत्रयविपर्यामी खातामिति केचित्॥ प्रन्येलामर्णं ब्रह्मसाचात्कार एव न सक्षवति, वाक्यात्परोचमेव ज्ञानं जायते; तिम्रदर्भनात्। किञ्च यदीदानी न्नम्भाचात्कारः स्थात्, तर्हि तेन सावर्षाज्ञाननिष्टत्या देश्वरखेव ज्ञानिनः सर्वज्ञलादि-प्रसङ्गः ; सनकादीनां ग्रुकादीनां च तथा दर्भनात्॥ न च-सर्वज्ञलादे स्वायोगिषस्तात् ज्ञानपस्ताभावान्त्रोत्तरोष द्त-वाच्यम् ; तर्षि योगादिसीनस्य ज्ञानं वा कथं स्थात्, प्रमाणः वसात्यादिति चेत्, योगमन्तरेण प्रमाण्यापि साचात्कारअन-कलायोगात्, तसादुत्यन्नज्ञानमापातरूपसेवेति **केनचित्** प्रार्थभोगवर्षेन विचित्रचितस्य मुर्खें जापादितं मंत्रवादि स्वादेवेति, तदभ्यासाभावे । एवमन्यानि संग्रयनिमि-त्तान्य हेन द्रष्टवानि ॥ तसाच्जीवना स्थासेना परोचचानिनोऽपि समावितसंगयविषयीमानुत्यादो ज्ञानरचेत्युचाते इससेवार्थ सदृष्टान्तसुपपादयति – तथा**दौ**ति ॥

स्ते (ज्ञानिनोऽस्मदादेशित्तविश्रान्यभावात्पुनः बदा-चित् संग्रयविपययो भवेताम्। श्रज्ञानवत् ताविप मोश्रप्रतिबन्धकै। तदाङ्गभगवान्—

चानिन।मपरोचचानिनाम्। ग्रुकस्य प्रथमं खत एव विवेकेन ब्रह्मभाचात्कारो जातः, पश्चात्वंदिहानेन पृष्टः पिता वासः पुचाय तद्पदिदेश, पुनस मंदिहानं मला जनकमभीप गच्छेत्युवाच, म तंगतः तेनानुशिष्टः निर्विक स्पकं ममाधि प्राप्य सुिकंगत दिति वासिष्ठरामायणे कथा श्रूयते। निदाघोपाख्यानं दर्शितम्। त्रादिप्रब्देन भगीर**घादयो ग्रह्म**ले॥ **ननु** भवेतां संग्रयवि-पर्यामी, तावता को दोष इत्यामञ्चाह- श्रञ्जानवदिति॥ तच भगवद्दचनमुदाइरति— **तदाहेति ॥ नन्** जीवन्मुक्त्रभ्यास-रिहतस्य दृढापरोचज्ञानिनो मोचोऽस्ति न वा । श्रास्त्रे जीव-न्मुक्तभ्यासनेवर्थ्यम्, दितीये तु ग्रास्तविरोधः, सत्यम् ; दृढ-बिद्धेऽपि दृष्टसुखार्थं जीवन्सुस्वभ्यासोपपत्तेः, ज्ञानिनो मोचे भूमिकातारतस्येन दृष्टसुखतारतस्यमस्येव। जीव**नामा**मि तथाच श्रूयते— "श्रात्मकीख श्रात्मरितः क्रियावानेव ब्रह्मविदां वरिष्ठ" इति ॥ प्रस्थार्थः – त्रात्मनि क्रीडा रमणं त्रपरोचानु -भवी यस स तथोकः। त्रयं ब्रह्मविदित्युचते। त्रातानि रतिः विजातीयानुभवतिरङ्कारेण याचास्कारो यसः म त्थोकः श्रात्मानन्द्रीऽपरोचानुभविता । श्रथमेव ब्रह्मविदर स्त्युच्यते । क्रिटा ब्रह्मधानं तदस्यासीति क्रियावान् ब्रह्मात्मेक्यसमाधि- " त्रज्ञश्चाऽत्रह्धानश्च मंश्रयातमा विनश्चतो"ति । ततश्च जीवन्मुत्त्वभ्यामेन संभवति संश्यविपर्यय-निरुत्तिर्ज्ञानम् प्रथमं प्रयोजनम् ।

मानिति यावत् । श्रयं ब्रह्मविदरीयानित्युचते ॥ श्रयं स्वतो नोत्तिष्ठति, यः खतः परतोऽपि नोत्तिष्ठति स ब्रह्मविदां वरिष्ठः ॥ एते चलार एव विशिष्टेनोक्ताः। यप्तसु योगश्रमिषु चतुर्थश्रमि-मार्भ्य प्रतिपादिताः यप्त भ्रमयो दर्भिताः। " ज्ञानभ्रमिः ग्रुभे छा छात् प्रथमा ससुदाधृता। विचारणा दितीया छात् हतीया तनुमानभी ॥ सन्तापत्तिः चतुर्थी स्थान्ततोऽसंसिकामिका पदार्थभाविनी षष्टी सप्तमी तुर्यगा सृते"ति॥ भूमिकास्तिस्नः श्रवणमनननिद्धामनातिमाः। चतुर्था समी माचात्कारोदयः। त्रत एव चतुर्थेभ्रमिनिष्ठो ब्रह्मविदित्युच्यते । पञ्चम्यादिभ्रमि निष्ठानां वित्रान्तितारतम्येन दृष्टसुखतारतम्यादरवरीयोवरिष्ठा इत्युचन ॥ एते चयोऽपि जीवन्युका एव "ज्ञानेन त तद्ज्ञानं येषां नाग्रितमात्मनः। तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाणयति तत्परम् ॥" दत्यादि सृत्या जानेनाजाननिवत्तेः प्रतिपादनात् "बह्या बेद ब्रह्मीव भवति" "ब्रह्मविदाप्तोति परमि"त्यादि श्रुत्वा ब्रह्मज्ञानाद्वद्वभावापत्तेः प्रतिपादनात् ब्रह्मविद्वरादीनां चतुणा मोचः समान एव। दृष्टसुखं लारतस्येन भवति। तद्क्रम्-" तारतस्थेन सर्वेषां चतुर्णा स्वसुत्तमम् । तुत्वा चतुर्णा सुक्रिः स्रात् दृष्ट्यौद्धं विभिन्धते ।" देति । ज्ञानरचामिरूपणसुप÷

चिनैकाग्यं तपः।

"मनसञ्चेन्द्रियाणां चद्धीकाग्युं परमं तपः।

स ज्यायान् सर्वधर्मीधः स धर्मः पर खचाते ॥" इति सारणात्।

न्नानिनो जीवसुत्तस्याखिलरुत्तीनामनुद्यानि-रङ्ग्यं चित्तैकार्यं सम्पद्यते, तदेव तपः । तचालेका

मंहरति तत्रश्चेति ॥ यतो जीवनुम्बभ्यामरहितस्य भंगयादि प्रमम्बा मोचप्रतिबन्धः स्थात्तसादित्यर्थः ॥ सीवनुत्तीति ॥ १ तत्स्य श्वन १ तत्त्वज्ञानाद्यभ्यासेनेत्यर्थः । दितीयं प्रयोजनं तपो निरूपयिति— वित्तेति ॥ तत्र स्मृतिप्रमाणमाह्य मनस्थिति ॥

श्री द्वा विषय में स्वा क्षिण्य क्षणे धर्मी अधायान् श्री परम विक्षण क्षण्यते ॥ योगविद्वि रित्यर्थः । तदाइ— ''तपिक्षभोऽधिको योगी ज्ञानिभोऽप्यधिको मतः । कर्मिभ्यश्वा-धिको योगी तसाद्योगी भवार्जन ।" इति ॥ भवलेवं चिन्ने-काय्यं तपः, प्रारक्षभोगेन विचित्रचित्तस्य तु ज्ञानिनः तत्कयं स्वादित्या प्रद्वाचित्र च्या क्षण्या विद्वा प्रद्वाच स्वाव द्वा प्रानिनोऽपि यद्यपि प्रपञ्च मियालनिश्चयेन चिदात्मनः सत्य लावधारणात् चिन्नेकाय्य मस्त्रेवः तथापि प्रारक्षभोगकाचे पापाततो नामक्षणदिप्रतिभाससभावेन न निर्द्व प्रचित्तेकाय्यं तस्य, जीवस्त्रक्षयं तु योगाभ्यायेन सनसो महलेन निश्चिष्णवन्तीनामनुद्या चिर्द्व प्राप्तिकाय्यं भवति । तदेव तप दत्यश्वः ॥ नन् जीवस्त्रकानां तपः कोपयुच्यत दत्या प्र-

संग्रहाय भवति । तदुक्तं "क्षेक्संग्रहमेवापि संप्रयन् कर्तुमर्हमी"ति । संग्रास्त्रो लेकिस्त्रविधः । शिष्ठो, भक्तस्त्रस्थश्चेति । तच सन्मार्गवनौ शिष्ठो गुरूप-दिष्टमार्गेण श्रवणादिना ब्रह्म साम्चात्कुवन्द्वस्यते ; "श्राचार्यवान् पुरुषो वेद" "तस्य तावद्देव चिरं यावन्न विमोश्येऽय संपत्स्ये" इति श्रुतेः ।

भक्तोऽपि ज्ञानिनः पूजाऽनपानादिनाऽभीष्टं प्राप्तोति

तथाच श्रुति :---

"यं यं बाकं मनसा संविभिति विश्व कामान्। विश्व क्षत्रकः कामयते यांश्व कामान्। तं तं बोकं जयित तांश्व कामान् तक्मादात्मज्ञं स्वर्चयेद् भूतिकामः॥" इति। स्मृतिरिप

"यदोको ब्रह्मविद् भुङ्क्तो जगमर्पयतेऽखिसम्। तस्माद् ब्रह्मविदे देयं यद्यस्ति वस्तु किंचन॥" दस्माद्।

द्याह- तसित ॥ तच भगवद्गीताषंमतिमाह- तदुर्तामति ॥ वद्यवित्यूजादिनाऽभौष्टपात्रौ प्रमाणमाह- तथाचेति ॥ पादि-प्राब्देन- 'यत्मास समते मर्चः कोटिबाह्यणभोननैः। तत्मासं

तटस्थो दिविधः। मन्मार्गवर्त्त्यसन्मार्गवर्ती चेति। तच सन्मार्गवर्ती मुक्तस्य सदाचारे प्रवृत्तिं दृष्टा स्वय-मिष तच प्रवर्तते। तदाह भगवान्--

"यद्यदाचरित श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरी जनः।
स यत्प्रमाणं कुरुते लेकस्तद्नुवर्तते॥" इति।
श्रमकार्गवर्ती तु जीवन्मुक्तस्य दृष्टिपातेन सर्वपापैः प्रमुच्यते।

तथाच स्मृति:—

" यस्याऽनुभवपर्यन्ता बुडिस्तच्चे प्रवर्तते ।

तदृष्टिगोचराः सर्वे मुच्यन्ते सर्विकि ख्विषेः ॥" इति । देष्णित्त श्वानिनो दृष्णृतं समावितं यह्नन्ति । तथाच श्रुतिः— "तस्य पुचा दायमुपयन्ति सृहदः साधुक्तयां दिषन्तः पापकृत्यां भिति एवं जीवन्सु-क्तस्य तथा लेकिसंग्रहाय भवतीति तथा नाम दितीयं प्रयोजनम् ।

जीवमुक्तस्य व्युत्यानद्रशायामसत्कृतनिन्दादिश्रव-

समवाप्नोति ज्ञानिनो यसु भोजयेत्॥ ज्ञानिभ्यो दौयते यस तस्कोटिग्रणितं भवेत्।" इति ग्रह्मते। तस्त्रज्ञानिनो दृष्टिपाते-नेतरेषां पापनिष्टनौ प्रभाणमाइ— तश्चाचेति॥ विस्वादा-भावं व्यतीर्थं प्रयोजनं निरूपयति— जौयन्मुक्तस्येति॥ ग्रेऽपि पाखर्ग्जिञ्जतनिषुगदिदर्शनादावपि चित्तवस्यनु-द्यादिसंवादो न भवति । यथाऽहुः—

दयादिसंवादो न भवति । यथाऽहुः—

"ज्ञात्वा सक्षेत्रत्वनिष्ठा नन् मोदामछे वयम् ।

ग्रमुशोचाम एवाऽन्यान सान्तेविवदामछे॥" इतोति

विमंवादाऽभावो नाम ततीयं प्रयोजनम् ।

दुःखनिष्टत्तिदिविधा । ऐहिकदुःखनिष्टत्तिरामुष्मि
कदुःखनिष्टत्तिद्विविधा । ऐहिकदुःखनिष्टत्तरामुष्मि
कदुःखनिष्टत्तिश्चेति । तच ज्ञानेन सान्तेनिष्टत्ततया

योगाऽभ्यान्ने नाऽखिलप्टत्ति निरोधेन चित्तस्याऽऽत्मेकाका
रतया ऐहिकसमस्तदुःखनिष्टत्तिः प्रारम्थभोगे मत्यपि ।

तथाच श्रुतिः— "त्रात्मानं चेदिजानीया" दित्या
दिना ऐहिकदुःखनिष्टत्तिं मुत्तस्य दर्भयति । ज्ञानेना
ऽज्ञानिष्टत्या संचिताऽऽगामिकमेणामस्रोषविनाशा
भ्यामामुष्मिकदुःखानामिष निष्टत्तिः। तथाच श्रुतिः—

दुःखनिवृत्ति ए चतुर्थं प्रयोजनं विभन्न निरूपयति—
दुःखिति ॥ यद्यपि ज्ञानिनोऽपि दुःखनिवृत्तिरस्तिः तथापि
तस्य प्रारक्षभोगकाले वाधितानुवृत्त्या दुःखादं सुस्यद्रमित्याद्यन्भवमभावात् ज्ञानिनो दुःखनिवृत्तिः सुरचिता न भवति,
जीवनुक्तस्य तु योगाभ्यासेनाखिसवृत्तीनां निरोधात्माः सुरचिता
भवतीति दुःखनिवृत्तिः प्रयोजनं जीवनुक्तेभवत्येव ॥ एतेनप्रयोजनाभावात् जीवनुक्त्यभ्यासो निर्थक दित् एकास्त्रस्।

"एतं इ वाव न तपित किमहं साधु नाऽकरवं किमहं पापमकरवम्" इत्यादि, इति दुःखनिष्टति-नीम चतुर्थं प्रयोजनम्।

मुक्तस्य ज्ञानयोगाभ्यामेऽज्ञानतत्कृताऽऽवरणविश्चेप-निरुच्या बाधकाऽभावात्पिरपूर्णब्रह्मानन्दाऽनुभवमुखा-ऽविभीवः। इममेवार्थे श्रुतिर्दर्भयति—

"समाधिनिधूतमलस्य चेतमो निवेशितस्यात्मनि यत्मखं भवेत्। न शकाते वर्णीयतुं गिरा तदा स्वयं तदन्तः करणेन यद्यते॥" इति॥ इति सुखाविभावो नाम पंचमं प्रयोजनम्।

एवं खरूपप्रमाणसाधनफलनिरूपणैः दिधा मुित-र्निरूपिता। तसात् ब्रह्मवित् जीवन्मतो भोगेन

सुखाविभाव पञ्चमं प्रयोजनं निरूपयति मुक्तस्येति ॥ जीव-नुक्तस्येत्यर्थः । ज्ञानं ब्रह्मसाचात्कारः योगो निर्विकस्यक्तममा-धिपर्यन्तो धानयोगः । नायमर्थाऽसादुग्रेचामाचिद्धः, किन्तु श्रुतिमिद्धं इत्याच प्रमिनित् ॥ दयता श्रवन्थेनोपपादित-मर्थसुपसंचरति एविनिति ॥

प्रकरणप्रतिपाद्यमधे कोडीक्रकोपसंदारव्याचेन दर्भवति— तसादिति॥ ब्रह्मविदः प्रारब्धचये ब्रह्मानन्दातानाऽवस्थाने प्रार्थभोगे श्रीणे वर्तमानगरीरपातेऽखाउँकः रस-ब्रह्मानन्दात्मनाऽवितष्ठते। "न तस्य प्राणा उत्कामिन अवैव समवहीयन्ते" ब्रह्मीव सन् ब्रह्माप्येति" "ब्रह्म वेद ब्रह्मीव भवित" "विभेदजनके ज्ञाने नाममात्य-

पुनहत्यानाभावे च प्रमाणान्युपन्यखित न तस्येति॥ तस्य ज्ञानिनः प्राणा नोत्नामन्ति, यथाऽज्ञानिनः खनर्मफलोपभोगाय वर्तमानग्ररीरारसके प्रारचे चीणे प्राणा उत्कामन्ति परलोक जिगीषया, तथा भोगेन प्रार्थस नष्टलात् ज्ञानेन सञ्चित-कर्मणां नष्टलादागामिकर्मणामञ्जेषात् ज्ञानोत्पत्तित एवाज्ञानस् नष्टलात् जन्मवीजाभावात् प्राणा नोत्नामन्तीत्यर्थः । तर्हि कुच तिष्ठनीत्यामङ्ग्राह— ऋचेति॥ अव प्रत्यगातानि प्राणाः समवलीयन्ते चयं प्राप्तवन्तीत्वर्थः । तथाच श्रत्यन्त-रम्— " एवमेवार्छ परिद्रष्टुरिमा षोडग्रक्ताः पुरुषायणाः पुरुषं 'प्राप्यास्तं गुच्छन्ति" इति ॥ सुचकारोऽष्याह् "तानि परे तथा चारि ाति॥ जीवदवस्थायामेव ब्रह्मसाचात्कारेणा-ज्ञाननिवृत्त्या ब्रह्मरूप एव सन् ब्रह्मणेति प्रारम्भनिवृत्तौ ब्रह्मखरूपे-णावतिष्ठत इत्यर्थः । तथाच श्रुत्यन्तरं " एवमेवैष मंप्रसादोऽसा-च्हरीरात् समुत्याय परं च्योतिस्पमंपद्य खेन रूपेणाभिनिध्यद्यते म उत्तमः पुरुषः " दति॥ तथाच पारमधे सूर्यः " मृक्या-विभावः खेन प्रब्दादि"ति। तच विष्णुपुराणवचनसुदाहरति— विभेट्ति॥ विरद्धो भेदो यसासौ विभेदः। अभेद इति न्तिनं गते। श्रात्मनो ब्रह्मणो भेदमसन्तं नः करि-ष्यति॥" "तद्भावभावमापनस्ततोऽसै। परमात्मना। भवत्यभेदो भेदश्च तस्याज्ञानकतो भवेत्॥" इत्यादि श्रुतिस्मृतिशतेभ्यः। भगवान् स्वचकारोऽप्याच—

यावत् । तथाच ज्ञानेनाभेदजनके ज्ञाने नष्टे सत्यातमत्रह्माणोर-सन्तं भेदं कः करियतीति किसन्पूर्वी योजयाञ्चकार, तदास्य-श्रेषापरिज्ञानदोषक्षतमत एव तस्य मूर्खलमित्याह — तद्गावेति॥ ब्रह्मसाचात्कारवन्नात् ब्रह्मभावापत्तौ व्याससूत्रं संवादयति— भग-वानिति ॥ श्रस्मिन् ब्रह्मणि श्रस्य ब्रह्मविदः तद्योगं ब्रह्म-भावापत्तिं शास्ति ग्रास्तं "यदाञ्चवैष एतस्मिन्नदृश्वेऽनात्छेऽनिष्के-ऽनिलयनेऽभयं प्रतिष्ठां विन्दतेऽय योऽभयं गतो भवती"त्यादि । श्रस्यार्थः यदा यसिन् काले एष साधनचतुष्टयसम्पन्नोऽधिकारौ अवणादिसाधनतत्परः अहरू हे दृश्वविज्ञचणे प्रत्यपूपे रोचमा चिणि " यत्तद्द्रेश्वमग्राद्धमस्यू लमनखद्वसमग्रव्दमस्यमेन-रूपमथ्ययं " "स वा एष महानजहे श्रात्माऽजरोऽमरः " "स-पर्यगाच्चुक्रमकायमवर्षं " "स एव नेति नेत्यात्मे"त्यादि श्रुत्य-नारेभ्यः। नात्यमनात्यं तस्मिन् खूलग्ररीरविचचणे। "श्रग-रीरं ग्ररीरेव्यवनवस्थेव्यवस्थितमि"ति श्रुत्यन्तरात् । न निर्मा-मनिक्तं तसिन्यूचापरीरविचचणे। "इन्द्रियेभ्यः परा द्वार्था श्रर्थिभ्यस्य पर्य मनः । मनसन्त परा नुद्धिः नुद्धेरातमा महान् परः । मद्रतः परमधक्तमधकात्पुरुषः परः।" "प्राणा वै पत्यं तेषामेष "बसिनस्य च तद्योगं शास्ती"ति। तसादृ ब्रह्मा-स्नौति तत्त्वमस्यादिवाक्यजन्यज्ञानात् ब्रह्मभावल-श्वणो मोश्चा भवतौति सिद्धम्; "न स पुनरावर्तते" "तदु इयस्तदात्मनस्तिन्नषाः तत्परायणाः। गच्छन्य-पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकस्मषाः॥" इत्यादि श्रुति-स्मृतिस्यः॥

षत्यमि"त्यादि श्रुत्यन्तरेभ्यः ॥ निजीयतेऽस्मिन् जगदितनिजयनं . न निस्तयनमनिसयनं तिस्त्रित्रज्ञानविस्त्रचणे । पर " इति श्रुत्यन्तरात्॥ एवं कार्यकारणविखचणे प्रत्यग्रस्ते मत्यज्ञानानन्दैकर्षे ब्रह्मणि श्रखण्डेकर्मब्रह्मात्मनाऽवतिष्ठत द्ति। परमप्रकतसुपमंचरति तसादिति॥ तत्र श्रुतिसःती खदा-इरति— निति॥ तथा व्यामोऽप्याइ— "श्रनावृत्तिः ग्रब्दा-दि"ति ॥ तसान्मुसुचूणामिहैवोत्पन्नमाचात्काराणां न्रह्मकोकं गतानां निष्कामानासुपासकानां वा नाऽऽवृत्तिः, । श्राष्ट्रितः गरीरानारखीकारः, न त्रावृत्तिरनावृत्तिः अन्तमर्णानवृत्तिनेचि इति यावत्। "यदा सर्वे प्रमुच्छन्ते कामा यखे दृद्धदि श्रिताः। श्रथ मर्त्योऽस्तो भवत्यच ब्रह्म समञ्जते"। दति श्रुतेरस्मि-मनुख्यप्ररीरे खत्यमब्रह्ममाचात्काराणामचैव मोचो भवति। " बह्मणा यह ते सर्वे संप्राप्ते प्रतिमञ्जरे । पर्स्यान्ते कतातानः प्रविभानि परं पदम्।" दत्यादिस्रतेश्च ब्रह्मकोकगतानां निष्का-मानां उपासकानां तचैवोत्पञ्चन्नस्याचात्काराणां ब्रह्मणा सप

श्रीमत्वयंप्रकाशाखगुरुणा करणावशात्॥ उपिद्धं परात्मेकं तत्त्वमावेदितं मया॥॥॥॥ ब्रह्मेश्रविष्वादिसमस्तदेवाः स्वस्वाधिकारेषु विभौतिचित्ताः॥ श्राचावशाद्यस्य वसन्ति सर्वे तं कृष्णमाद्यं श्ररणं श्रपद्ये॥ ॥॥॥

मोचो भवति, सकामानां तु ब्रह्मकोकं गतानासिप पुनरावृत्ति-रस्त्रेव, नेतरेषाम्— । "दमं मानवमावर्तन्ते" दति श्रुतेरिति सूचतात्पर्यार्थः । ददं सर्वे परमरहस्यं परमक्तपानुना गृहणाह्या सुपदिष्टः, तदेव मया प्रतिपादितमित्याह्न श्रीसदिति ॥

तस्वं यायावयं परश्चातमा च परमातमानी तयोरैकामथवा
परमातमनो ब्रह्मण एकां प्रतीचः तद्यनत्तं च परमातमेकातत्तं
उपदिष्टं च परमातमेकातत्त्रञ्च दित तथा श्रावेदितं ज्ञापितम् ।
"सर्वधर्मान् परित्यच्य मामेकं प्ररणं ब्रज्ञ । श्रष्टं तां सर्वपापेभ्यो
मोचिय्यामि मा ग्रुचः ॥" दित भगवदचनात्तसारेण भगवन्तं
श्रीकृष्णं प्ररणं याक्षि ब्रह्मीति ॥ मायोपिहतस्य परमात्मन
एवान्तर्यामिणः कृष्णप्रव्दार्थतात् ब्रह्मादीनां तदाज्ञावभवतित्वसुपपद्यत दित भावः । तदुक्तं भगवता "श्रवज्ञानित मां
मूढा मानुषी तनुमाश्रितम् । परं भावमज्ञानन्तो सम भृतमहिश्वरम् ॥" दित । "सहातमानस्त मां पार्थ देवी प्रकृति

या भाजती प्रविविश्विविष्णुदेवादिभिर्नित्यसुपास्यमाना॥
सदाऽस्रमालाविलसत्तरायां
वाग्वादिनीं तां प्रणमामि देवीम्॥३॥
श्राक्षाप्रपूष्मिव विश्वमहं निरीश्वे
मग्नोऽस्मि नित्यसुखबोधरसाम्दताब्यो॥
प्रत्यस्रमहयमनन्तसुखप्रबोधं
सास्रात्वारोमि पदभावनया गुरूणाम्॥॥॥॥

माश्रिताः। भजन्यनन्यमनसो ज्ञाला स्तादिमययम्"। इति।
श्रीकृष्णस्त भगवान् खयमिति श्रीमद्भागवते। इदानौ खेष्टदेवतां
वाग्वादिनौ नमस्तरोति— येति॥ ननु— "उदरमन्तरं
सुदतेऽष्य तस्य भयं भवती"ति भेदद्भिनोऽनर्थश्रवण्यिनुंण्
ब्रह्मीवानुसन्धेयमित्यश्रद्धा गुरुप्रसादाद्द्दमेव निगुंणं नित्यश्रद्धबुद्धसुन्नखभावं ब्रह्म, न मत्तोऽन्यत् किञ्चीदस्ति दृश्यमाननामहृपयोर्वन्ध्यापुचवदत्यन्ततुष्क्रलेन निश्चितलादित्यभिप्रत्याद्धश्राकाश्रीति॥

श्रीगुरूणां पादारविन्दभावनया प्रत्यगात्मानमद्वितीयंषाचा-त्करोमि। "यस्य देवे परा भिक्तर्यथा देवे तथा गुरौ। तस्येते कथिता द्वार्थाः प्रकाणन्ते महात्मनः॥" इति श्रुते-रिति भावः। इममेवार्थमन्वयस्यतिरेकाभ्यां स्पृटीकरोति— यत्पादयुग्मकमन्ताश्रयणं विनाऽहम्।
संसारसिन्धुपतितः सुखदुःखभाक् स्याम्॥
यत्पादयुग्मकमन्ताश्रयणात्मुतौर्णः
तहेशिकाङ्किमन्तं प्रणतोऽस्मि नित्यम्॥ ५॥
परमसुखपयोधौ मम्निक्तो मसेश्रम्।
हिरिविधसुरमुखान् देशिकं देशिकानाम्॥
जगदपि न विजाने पूर्णसत्यात्मसंवित्।
सुखतनुरहमात्मा सर्वसंसारश्रन्थः॥ ६॥

यत्यादेति॥ गुरुपरणारविन्दश्वानस्वश्वनद्वानुभवं प्रकटयति दाश्वां स्नोकाश्वाम्— परमेत्यादिना॥ प्रपञ्चमित्र्वालनिस्रयेन श्वानयोगेन परमानन्दाकारान्तःकरणगौद्ध्यत् ग्वाचात्कारेणाज्ञान तत्कार्ययोगिश्विततात् ब्रह्मविष्णुमहेश्वरोपाधीनां गुणिमायावाधेन तद्धाः च वाधात् जगद्धि किञ्चित् न जानामीति॥ तद्धिः कथं तिष्ठस्ति दत्वाकाङ्घायां स्वात्वस्थिति दर्भयति— पूर्णीति॥ पूर्णीः अपरिष्क्षितः॥ सत्यात्मा कालचयावाधित— पूर्णीति॥ पूर्णीः अपरिष्क्षितः॥ सत्यात्मा कालचयावाधित— स्वस्यः। संवित् चिद्रूपः॥ सुखतनः गुखखस्यः। भवंशंवार-श्रत्यः। "श्वयङ्गो द्वयं पुरुष" दत्यादिश्रुत्था कर्वत्वादिभवंशंवार-वर्जितः श्वात्याऽद्वमित्यनुभवामीत्यर्थः॥ भिन्नतया खेष्टदेवतामिप

यदुकुलवररतं क्रम्णमन्याँ श्र हैवान्।
मनुजप्रमुखगादीन् ब्राह्मगादीन जाने॥
परमसुखससुद्रे मज्जनात्तन्त्रयाऽहम्॥
गलितनिखिलभेदः सत्यवोधैकरूपः॥ ॥॥

दित श्रीपरमद्दंष-पिर्व्राजकचार्य-श्रीमत्त्वयं प्रकाग्रानन्दसरस्वती-पूज्यपादिशिष्य-भगवन्त्रद्दादेवसरस्वतीसुनिविरचिते तत्ना-त्रसन्धाने चतुर्थः परिच्छेदः । समाप्तश्चायं ग्रन्थः । श्रो तत्सत् ॥ ग्रुमं भवतु ॥

न पथामीत्याइ— यदुषुखिति॥ तत्र हेतुमाइ— प्रस-सुखेति॥ हार्दस्य

खपायकानां कार्यार्थं तमसो विनिवर्तकम् ॥
श्रीकृष्णस्य गलेऽदैतिचिन्ताकौस्तुभमितम् ॥ १ ॥
श्रिष्ठारोपापवादोन्स्टितज्ञडतनुर्देतच्तः परात्मा ।
श्रीष्ठायान्तैकगस्यः श्रुतिमितसिंदितधानयोगेन बन्धे ॥
चीणे साचात्कतोऽसौ सुनिवर्गिकरैः ग्रुद्धसन्तैद्दारैः ॥
सुन्नैर्गस्यो सुनुन्दो यदुकुंचित्वकः श्रेयसे स्वयसेऽस्त ॥ १ ॥
जिज्ञासितयो विमलान्तर्द्वरानन्दिक्जानसदेकद्वपः ॥
वेदान्तवेद्यो यतिवर्थगस्यो गोपीजनेगः प्रदिग्रलभीष्टम् ॥ १ ॥

वाणीति वेदवचनानि वदन्ति देवीम् । यामात्मयोनिग्टिहणीं हृद्ये स्तरित्तः । स्मरामि पा॰ यच्चिन्तया सक्तवाास्त्रकतो भवन्ति । ताम्नतोऽस्मि सततं प्रणतेष्टदाचौम् ॥ ४ ॥ दुरन्तसंसारमहाम्बुराग्नेः ससुद्धृतो येन कपानुनाऽहम् । महत्तमं तं पुरुषोत्तमं श्रीखयंप्रकाणं गुरुमानतोऽस्मि ॥ ५॥ यनाम्ह्पाणि निरस्य वेदो यद्वोधयेन्तित्यनिरस्तमोहम् । प्रसन्नहृपं परिपूर्णहृपमहं तदेवास्मि विसुक्तमस्ययम् ॥ ६॥

इति श्रीमत्पर्हं सपित्राजकाचार्य-श्रीमत्खर्य-प्रकाशानन्दसर खती पूज्यपादिश्रष्य - भगवना हादेवा-नन्दसर खती मुनिविर चिते तत्त्वानुसंधानव्याखाने-ऽदेतिचनाकी स्तुभे चतुर्थः परिच्छेदः समाप्तः॥

श्रों तत्वत्। श्रुभमसु॥